

<sup>छेखक</sup>—शिवशंकर मिश्र ।

のとは、日できることのとのことのできば चिरितावकीका तीसरा ग्रन्थ



निहालचन्द एण्ड कम्पनी ।

ं नं० १, नारायणप्रसाद बाबू हेन,

कलकत्ता।

भ यमबार १००० } सस्वत १६८० { रेशमी जिल्ह ३॥।)

#### <sub>त्रकाशक—</sub> निहालचन्द्र वस्मा ।

१, नारायणप्रसाट वान्र क्रेन कलकत्ता ।



मुद्रक— द्याराम बेरी । "श्रीकृष्ण प्रेस" २०।२१, बड़तल्ला ष्ट्रीट, कलकत्ता। SESE ON OPEN SES

यह यन्य क्यों सिका गया ?

हिन्दी साहित्यमें इस समय ऐसा कोई मी प्रन्थ नहीं है, जिसके पढ़नेसे एक साथ अनेक प्राचीन मुहापुरुषोंके

वृत्तान्त दृष्टि गोचर हों। जयतंकिक्सी साहित्यमें ऐसे प्रन्थ न हों, जिन्हें पढ़कर मनुष्य अपना सादवें जीवन सुधार सके, तबतक वह साहित्य अधूरा ही रहता है। इसी लिये इस प्रन्थके लिखनेकी आवश्यकता हुई।

### ग्रें इस यन्यसे लाम ग्रें

अपने पूर्व महापुरुषोंका जीवन वृत्तान्त पढ़नेसे प्राचीन कीर्तिकी अनोक्षी छटा मनुष्यकी आंक्षोंक सामने घूमने लगती है। उनकी अच्छी चाल-चलन, उनकी उत्तम रीति-रसम, उनका पवित्र पारिवारिक प्रेम, उनकी महान चीरता, उनका विशुद्ध विश्व-प्रेम, उनकी अटल प्रभु-भक्ति, उनकी अनोक्षी तर्कशैली, उनकी अकाट्य युक्तियां, उनका सचा विज्ञान, उनकी अतिउत्तम नीति आदिका हाल पढ़नेसे, मनुष्यका मन उत्तम तरंगोंसे भर जाता है। यदि उन महा-पुरुषोंका दृत्तीन्त मननकर, मनुष्य उनका अनुसरण करे, तो मानव-श्रृष्टिमें अपने आपको उन्ते आसनएर वैटा सकता है, यही इस प्रश्यके पढ़नेसे लाभ है।

#### पकाशका वक्तम्प

परमात्माकी अपार अनुकंपासे आज बीर-चरितावली प्रन्थ-मालाका तीसरा प्रत्य "भारतके महायुरुव" आपलोगोंके सम्मुख उपस्थित है। इस प्रन्थ-मालाके दो प्रन्थ "लघ-कुश" भीर "परशु-राम" को हिन्दी-जगतने इतना मान दिया है, कि ६-७ महीनेके अन्दर ही हमें छव-कुशका दूसरा संस्करण करना पड़ा भीर परशु-राम भी घड़ा घड़ बिक रहा है, आशा है इसका भी शीनही दूसरा संस्करण होगा। इस तीसरे ग्रन्थमें ३८ महापुरुषोंके जीवन चरित्र दिये गये हैं। यदि हम प्रत्येक जीवन चरित्रमें एक एक चित्र भी देते तो ३८ चित्र देने पड़ते, जिससे प्रस्थका मूल्य कमसे कम २) और बढ़जाता। हमने ऐसा करना उचित न समभा क्यों कि पेसे उपकारी ग्रन्थ सुलभ मूल्य रखकर ही प्रकाशित करने चाहिये। इसी लिये इस अन्धमें चित्रोंको स्थान नहीं दिया गया। केवल एक बहुरंगा दर्शनीय चित्र जिसमें ७ महापुरुबोंके बहेही मनी-हर्रावत्र एक साथ हैं, बनवा कर, इस ग्रन्थके कवर-पेजपर लगा दिया गया है; जिससे प्रन्थकी शोभा चौगुनी बढ़ गई है। इसप्रन्थके दूसरे भागमें भी, एक सुन्दर बहुरंगा चित्र दिया जायेगा। ग्रन्थाः वलीका पांचवां ग्रन्थ चित्र आदिसे सुसज्जित कर, बड़े ठाट-बाटके साथ प्रकाशित किया जायेगा । जिस प्रकार पाठकोंने चीर-चरि तावलीके दो प्रन्थोंको अपनाकर हमारा उत्साह बढ़ाया है, आशा है, उसी तरह, इस तीसरे ग्रन्थको भी अपनाकर, अपनी उदारता का परिचय हैंगे।





ातमें शादर्शही सब कुछ है। किसीको बनानेकी सामग्री आदर्श है। सुधारनेकी सामग्री बादर्श है, उन्नत करनेकी सामग्री आदर्श है तथा भविष्य जीवनको सुखमय शान्तिमय वनानेकी मामग्री भी आदर्शही है। चिन्तासे हृद्य व्याकुल हो रहा है, हृद-य पर घनघोर कालीघटाके समान निराशी छा रही है, संसार बसार, जीवन निरर्थक, शरीर बृथा मालूम होता है, बुद्धि चञ्चल हो रही है, मन चञ्चलता रूपी वेगवती सरिताके समान हो रहा है, इसी समय यदि एक आदर्श-जीवनकी कोई वात, कोई कार्यावली, कोई घटना ध्यानमे आ जाती है, निराशा भाग र्जाती है, संसार असार नहीं प्रतीत होने छगता, मन अध्यद-नायसे प्रित हो जाता है, वह चञ्चलता जो जीवनको मक भूमि यना रही थी, न जाने कहाँ गायव हो जाती है-मनमें अध्यव-सायकी लहर उठने लगती है, कार्यतत्परता भर जाती है, वहीं , संसार जो भार माळूम होता था, निरर्थक प्रतीत होता था, लसार वोघ होता था-क्षणभर बादही कर्मपृहुताका खंजाना मालूम होने लगता है। इच्छा होती है—हम भी क्यों न कुछ

कर जायें, पयों न कुछ छोड़ जायें। इसी लिये कहते हैं, आदर्शही सब कुछ है और इसी लियें जिय जब संसारमें पापाचारकी धारा बहती है। जब झंनींचारका आश्रम वनने लगता है, अविवेकका अखाड़ा पैदा होने लगता है तथा जन समा-जकी मति गति शुद्धतांकी त्याग कर घोर तमोमय असत् पथकी ओर अप्रसर होती है, उस समय प्रमात्मा एक न एक ऐसा मादर्श उत्पन्न कर देता है, जो उल्टी धाराको फिरसे खुराह पर ला देता है, फिरसे वही सुखशान्तिका धारा प्रवाह दिखाई देने लगता है और मानव जाति अपनी भूली हुई वृत्तिको फिरसे प्रहण करनेके लिये प्रस्तुत हो जाती है। देश समाज अधवा जाति उद्मत उउने लगती है, वह अज्ञानान्धकार जो कालकी भाँति प्रास करने चला बाता था, आदर्श-जीवनकी उडवल छटासे भाग जाता है।

भारत आदर्शकी खान है। समस्त देशोंका इतिहास दूंढे दालिये—इतने आदर्श कहाँ हैं ? यह श्रेय भी इस रत्न-गर्भा भूमि-कोही प्राप्त है, दुसरेको नहीं। जिसने ऐसे ऐसे वेजोड़ आदर्श जीव उत्पन्न कर दिये, जिन्होंने अपनी गुणावलीसे संसारको भर दिया—जिनके जोड़का आदर्श जीवन कहीं दिखाईही न दिया, जो गुणमें गौरवमें, विद्यामें, कलामें, धीरतामें, वीरतामें कर्म कुश-लतामें त्यागमें लौकिक कर्मों में, पारलीकिक तत्वके अनुसन्धानमें —कहाँ तक कहें, सभी विषयों वह उत्कर्ष दिखा गये, वह आदर्श छोड़ गये, जिनका पदानुसरण तो बहुत बड़ी बात है, जिनका चिन्तवन भी यहि होता रहता, तो आज यह भारत दिद्द, हीनकर्मा,

दुर्गुणोंका काना न कहलाता । आज म्बोतियम हम हाक रसी लिये काला है, कि हमेर्पन्छन आदर्श, जीवनोंका चिन्तन, मनन और अनुसर्ग छोड़ दिया है। हम अपने आदर्श भूल गये। अपने लक्ष्या है है स्मान्य अपने भ्रं वताराको भी निर्मम हदय होकर त्याग दिया—रसी-लिय-छाज हम दीन, होन, परा-धीन हो रहे हैं।

यह सर्व मान्य है, कि पूर्व कालमें भारतने उन्नतिकी परा-काष्टा प्राप्त की थी। क्यों ऐसा हुआ था ! इसी लिये, कि यहाँ आदर्श पुरुपोंका पदानुसरण होता था। स्वदेशीय तथा खजा-तीय आदर्शको प्रहण कर—ठीक उसका अनुकरण कर भार-तवासी अपना लक्ष्य बनाते थे। अध्यवसाय पूर्वक उस लक्ष्य तक पहुंचनेकी चेष्टा करते थे, लक्ष्य भ्रष्ट होना महा पाप समका जाता था—इसी लिये भारत उन्नत था. भारतवासी उन्नतमना थे, देश धन-भ्रान्य, समृद्धिसे पूर्ण हो रहा,था।

एक श्रीरामचन्द्रके जीवन परही ध्यान दीजिये—कीनसा आदर्श नहीं मिलना। मर्थ्यादाकी किस बातमे त्रृष्टि दिखाई देती है ! भगवान रामचन्द्र आदर्श पुत्र, आदर्श भ्राता, आदर्श पित आदर्श लोक सेवक, आदर्श मित्र, आदर्श नीतिक, आदर्श वीर, आदर्श दृद्पतिक, आदर्श राजा और आदर्श शरणागत वत्सल दिखाई देते हैं। इसी लिये उनका नाम मर्यादा पुरुषोत्तम पड़ा है। अब श्रीकृष्णिक जीवन चरित्र पर ध्यान दीजिये, मालूम होता है, इतना बड़ा हानी शायदही कोई दूसरा हो। गीता जैसा सुन्दर उपदेश जिसके सुंहसे विहान हुआ है, महाभारतमें

जिनकी नीतिकता पर पर्पर दिखाई देती है, कर्मयोगका आदर्श जिन्होंने समुज्वल कपसे दिखा दिया है; उनकी न्यादर्श जीवन एक विशेष चिन्तनीय और आदरणीय है। इंसी तरह इस भारतमें लक्ष्मणसा भात वत्सल, मरतसा त्यागी, जनकसा कर्म योगी, किवलसा ज्ञानी, द्वात्रेय जैसे विरागी, भीष्म जैसे दृढ़ प्रतिक्र—हरिश्चन्द्र जैसे सत्यवादी प्रभृति कितनेही ऐसे महा पुरुष हो गये हैं, जिन्होंने अपने जीवनकी घटनाओंसे दिखा दिया है। अपने कर्म द्वारा बता दिया है, कि इस संसार सागर्की उबलती हुई तरंगोंके वीचमें रह कर भी किस तरह आदर्श जीवन व्यतीत किया जा सकता है और सब कुछ कर धर कर भी, किस तरह जीव अपने अन्तिम ध्येय मोक्षपदका अधिकारी हो सकता है।

पहलेही कह सुके हैं, कि आदर्श जीवनका चिन्तन भी उन्नतं करनेंकी एक सामग्री है। पर चिन्तन हो कहांसे ? जिन महात्माओंने अपने देशको सर्व गुण सम्पन्न बनानेमें अपना समस्त
जीवन, यहाँ तक शरीर भी लगा दिया था—इस पश्चिमीय
शिक्षाके प्रभावसे इस उन्हें भूल गये। इमारी शिक्षाकी धारा
कुछ ऐसी उन्ही बही, इम कुछ ऐसी स्वार्थ पर नीतिसे पढ़ाये
जाने लगे, कि इममें वह गुणोत्कर्ष हो ही नहीं सकता। जो
जीवन हमारे लिये आदर्श है, जो भारतवासियोंका ध्येय है।
जिसने भारतको उन्नत शिक्षर पर पहुचाया था—जो इमारे
जातीय साहित्यके उन्नल विषयोंके परमोज्वल रक्ष थे—वे
इमारी दृष्टिसे छिप गये—पाठ्य पुस्तकोंमें उनका जीवन दिखाई

न देने लगा, उनके बदले एक नयी ही चमक दमक दिखाई देने रुगी ! उस चमकने हमें चकाचौंच कर दिया, हम भूल गये, कि यह चमक-दमक वाहरी है, यह नि:सार है, इससे हमारा उदेश्य, हमारा लक्ष्य ठीक नहीं रह सकता, हम अपने ध्येयतक नहीं पहुंच सकते। वात यह है कि जिस भाषामें यह साहित्य रत छिपा था, जहाँ उन आदर्श जीवनोंका खजाना था, वह मृत भाषा (Dead language) समन्दी जाने लगी, उसका पडन पाठन बन्द हो गया, 'फिर वे वाते कहाँसे मिलें, वह जीवन कहाँ दिखाई दें िउस आदर्श क्यी सुन्दर पुष्पकी सुगन्ध किस तरह मस्तिष्कमें पहुंचे। हमारे सामने निरन्तर अन्य विषय रहनेके कारण हमने उन्हें विस्मृतिकी ओरमें डाल दिया। फल मिला—वही फल जो होने वाला था। हम अवगुणकी खान हुए। हम असली तत्वसे दूर जा पहु<sup>•</sup>चे। अन्तमें हम गुलाम हो गये। पाठक ! अपने आदर्शको दूर हटानेका कैंसा भीषण, कितना विषमय फल हुआ। जीवनका ध्येय स्वतन्त्रता है—उसके बदले मिली परतन्त्रता, जो देश ग्लींका खजाना था, वह दरिद्रताका आगार वन गया। इस भूखों मरने लगे, आलसो, निरुद्यमी, अज्ञानी बन गये। केवल एक आदर्श चि-न्तन और आदर्श जीवनोंका अनुसरण न करनेके कारण हमारी यह अवस्या हो गयी।

बहुत दिनोंसे हमारी इच्छा थी, कि जिन्होंने भारतको प्रकृत भारत बेनानेमें अपना सब कुछ न्योछावर कर दिया है, जिन्होंने इस भारतमें अपना आदर्श इस भांति छोड़ा है, जो कभी मिट नहीं सकता, उनके आदर्श जीवनका संग्रह कर हिन्ही ग्रेमि-योंकी सेवामें अर्पण करें। स्कूळ पाठशालाओंके पाठ्य विषय चुननेके तो हम अधिकारी नहीं हैं, पर जो हमारा अधिकार है, उसको हम क्यों त्यामें ? इसी लिये हमने यह भारतके महा-पुरुषोंका जीवन-चरित्र पक गुजराती पुस्तकके सहारे संग्रह कर पाठकोंकी सेवामें रखा है, कि इसे वे खयं पढ़ें और अपने बालक बालिकाओंको पढ़ायें, क्योंकि भारतका भविष्य उन-पर निर्भर करता है। आशा है इससे वे अनेक आदर्श प्राप्त करनेमें समर्थ होंगे।

इस पुस्तकके हमते चार खएड किये है। प्रथम खएडमें इंग्बा-रावतार, द्वितीयमें देवांशी महापुरुष, तृतीयमें महान् ब्रह्मिष् और चतुर्थमें महान नृपतियोंकी जीवनियाँ और कार्य कलापों का संमह है। इस तरह एक ही पुस्तकमें भनेक आदर्श पुरुषोंका-पश्चसरण करनेका मसाला अर्पण किया है। लाभ उठाना या न उठाना पाठकोंके अधिकारकी धात है।

अब कुछ अपने विषयों कहना भी आवश्यक है। यद्यिक हमने आदर्श चित्र चित्रणको खेष्टा को है, और भारतके महापुरुपोंकी जीवनियाँ आपको अर्पण कर रहे हैं तथापि आपलोग यदि यह समभें, कि इससे आपकी पूरी पूरी मनस्तुष्टि हो जायगी, तो यह भयानक भ्रम होगा। क्योंकि मुभे न तो विद्याही है, न उतना अध्यवसाय चलही है, जो कार्यको सुन्दर और सुसज्जित भा देता है। अतः इस चातकी इच्छा रखकर नहीं, कि एक सुशिक्षित सुपछित और सुशिल्पी साहित्यकको पुस्तक हम

यदं रहे हैं और इसमें भाषा सौष्ठव, रचना कौशल, भाव गाम्भी-र्य दिकाई देगा, बक्ति यह ध्यानमें रक्तकर, कि एक साहि-त्यसे अनिभन्न का यह संप्रह हम देख रहे हैं, यदि यह पुस्तक पड़ेंगे तो सम्भव है, कि इसकी श्रुटियाँ देखकर आपू जब न जायें और कुछ न कुछ इसमेंसे प्रहणही कर लें। क्योंकि।

> 'महाजनस्य संसर्गः कस्यनोश्वति कारकः।" 'श्रुद्रोपि तनुते तात तेजस्तेजिससङ्गतः। सर्क संपर्कतः पश्य दर्पणे दहन वृतिम्॥"

> > <sub>बापका</sub>— श्विश्ंकर **मिश्र** ।



छप रहा है !

छप रहा है !!

एक कार्ड भेजकर शीव ग्राहक श्रेणीमें नाम लिखाइये ।

वीर-चरितावकीका

<del>हैं</del> चौथा प्रन्थ<del>ही</del>

सारतके महापुरुषका

दूसरा भाग।

इस प्रन्थमें मतप्रवर्तकों, सिद्ध-योगियों, महात्माओं तथा नीतिकारों के करीब करीब ४० जीवन चरित्र रहेगे। यह सर्व सिद्ध वात है, कि प्राचीन महापुरुपों के जीवन वृत्तान्त पढ़नेसे मनुष्मक हृद्यपटल पर अपूर्व प्रकाश के ल जाता है, जिसका नमूना यह ग्रन्थ आपके हाथमें है, पढ़कर देख लीजिये। इस प्रन्थमें क्रीब ४०० एष्ट होंगे और मूल्य के परन्तु वीर-धरितावसीं के प्राहकों को यह प्रन्थ पोनी कीमत पर अयोत् क्या में मिलगा। यदि आपको ऐसे ग्रन्थपढ़ने का शौक हो तो प्राज ही ॥) मेजकर इस ग्रन्थमालाफे ग्राहक वन जाइये।

निहालचन्द एगड कम्पनी। नं॰ ६, नारायणप्रसाद बाबू छेन, कलकता।



#### प्रथम खर्ड।

| E                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | पृष्ठ                |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|
| विपय—                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | १                    |
| १। श्रोरामचन्द                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | <b>'</b> %€          |
| े । परशुराम                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | ७१                   |
| ३। श्रीकृप्ण                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | ११४                  |
| '४। गुरु-दत्तात्रेय                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                      |
| द्वितीय खगड ।                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | ं १२८                |
| k। सनु-भगवान्                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                      |
| and the second s | <b>.</b>             |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | , 580                |
| े । बृहद्रथ जनक<br>दं। भ्रातृप्रेमी लक्ष्मण                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | १७३                  |
| र्द । भ्रातृप्रेमी लदमण                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | १८७                  |
| ६ । महावीर हनुमान                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | २०४                  |
| १०। धर्म्मराज युधिष्टिर                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | <b>ર</b> ર્ફેર       |
| ११ं। धनुर्धर धर्जन                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 380                  |
| १२: । भीष्मिपतामह                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 1                    |
| तृतीय खरड ।                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                      |
| 3 ,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | રહ <u>ૈક</u><br>રહે. |
| ् १३ <sub>,</sub> । ृकम्यप ऋषि                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | રહ્                  |
| १४ । देव गुरु वहंस्पति                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | ,<br>                |

१६। देव ऋषि नारद

| , ( * )                  |              |
|--------------------------|--------------|
| विषय् ,-५ ,-,            | वृद्ध        |
| १६। महर्षि गीतम          | २⊏४          |
| १७ । ऋगस्त्य सुनि        | <b>२</b> ह१  |
| १८। महात्मा विषष्ठ       | <b>ર</b> ફ્હ |
| १६ । याज्ञवलक्य ऋषि      | ३१२          |
| २०। शुकासार्य            | ३१=          |
| २१। महर्षि नासमीकि       | ३२₩          |
| २२ । महात्मा वेदन्यास    | ३३४          |
| २३ । महात्मा द्रोबाचार्य | 380          |
| २४। महामुनि पतञ्जिति     | きょっ          |
| चतुर्थ खराड ।            |              |
| २४ । पुरुरना             | <i>\$</i> ×8 |
| २६। राजा प्रुच           | ३६०          |
| २७। मान्धाता             | ३६ंद         |
| २८। मुचकुन्द             | ३७१          |
| २६। सत्यबादी हरिश्रन्त   | ३७४          |
| ३०। राजा सगर             | ₹6€          |
| ३१। राजा व्लीप           | ४०३          |
| ३२ । राजारमु             | ४०४          |
| ३३ । राजा भरत            | ४१४          |
| ३४ । भक्तराज प्रास्मरीय  | ४१४          |
| ३४ । प्रियदर्शी चारोक    | ४१८          |
| ३६ । भव इरि              | ४२७          |
| ३७। धीर विक्रमादित्य     | ຍບບ          |

88£

३८। रागा मीज

# भारतक महापुरुष

CHOSHOOK CHO

#### प्रथम खण्ड

cox XV

## ईश्वरावतार

क्रीरामचन्द्र।: क्रीन-जान-जान-क्री

स सूर्यवंशी रघुकुल-तिलक देवी पुरुषके पराक्रमोंको सीम नहीं जानता, जिनके अन्यर्थ वाण, अद्वितीय राज्य-शासन, एक वचन, एक पत्नीवत और निष्कलङ्क नीतिने उसे अद्वितीय बना दिया है। जिसके चरण-रजके स्पर्शसे अनेकोंका उद्धार हुआ है, जिसका नाम-स्मरण भी मुक्ति दायक, कार्य्यसिद्ध-कारक तथा संकटके निवारक महामन्त्र समका जाता है। वहीं साक्षात् विष्णुक्षप लीलावतारी राम, वाहमीकि प्रभृति महातमा-

भारतके महापुरुष न्याह्य

ओंके कथनानुसार, रावणादि पापी पुरुषोंका संहार, साधु जनोंका उद्धार तथा धर्म और नीतिकी सापना करनैके लिये अयोध्यामें महाराजा दशरथके यहाँ पुत्र-रूपमें उत्पन्न हुए थे। उनका जन्म त्रेता युगमें हुआ था। उनकी माताका नाम कौशल्या था। प्रथम रामने उन्हें अपना चतुर्मुज रूप दि-खाया थाः फिर मायाका आवरण डाल वाल-क्रप हो गये थे। इस प्रकार उनका जन्म अयोनिसम्भव है। वह माताके संरक्षण में प्रतिपालित हुए थे भीर उन्होंने विशष्ट मुनिके निकट वेद, उपवेद, धर्मशास्त्र, न्याय, नीति, तत्व ज्ञान और धनुवेदका आरम्भिक अध्ययन किया था। उनकी आकृति मन्य और मु-जायें वाजानुलम्बित थीं। मुख चन्द्रके समान निम्मेल, तेजपूर्ण तथा नेत्र विशाल थे। कान्ति श्यामवर्णकी छटा युक्त थी। उनका वित्त लोक-हित और माता पिताको सेवामें लगा रहता था। वे धीर, चीर, नम्र, न्याय-नीतिज्ञ और उत्तम विचारीं-से परिपूर्ण थे। वह सीताके अतिरिक्त अन्य स्त्रियोंको माताके समान मानते थे। उनके अङ्गमे अलोकिक सामध्ये था। वह देखनेमें सामान्य पुरुष प्रतीत होते थे, परन्तु मर्ग्यादाके अवतार परम पुरुष थे। भाषण करनेमें वह अति प्रौढ़ थे। धरमांतु-सार नित्य नैमित्तिक करमें करनेमें वह सदा दूढ़ विच रहते थे। शैवी दीक्षा-आनन्द खद्धप परमात्माकी उपासनाकी दोक्षा, उन्होंने अगस्त ऋषि द्वारा ब्रहण को थी। वह हाथी, घोड़े तथा रथा-दिक बाहनोपर आसद होनेकी कलामें परम प्रवीण थे। इन सब सद्गुणोंके कारणही वह निर्मल चन्द्रकी भाँति राजा दशरथ और अयोध्याकी प्रजाका प्रेम सम्पादन कर सके थे।

शिचा और सङ्गति—दशरयके राम, लक्ष्मण भरत और प्रश्रुघ्न इन चार पुत्रोंमें राम सबसे बड़े और सर्वगुण सम्प न्न थे। शुक्त पक्षके चन्द्रकी भांति, उनके गुण, शौटवं, औदार्ट्य, भीर ह्रप उत्तरोत्तर बढ़ते जाते थे। सब भार्योमें परस्पर बड़ा ही प्रेम था। राम और लक्ष्मण एक दूसरेको प्राण समान चाह-तेथे। किसी समय भी राम, लक्ष्मणसे पृथक न होते थे। उनकी अनुपरिवित्में उनको भोजन भी न भाता था और निद्रा भी न अंती थी। राम अध्वारूढ़ हो, शिकार खेलने जाते तो लक्ष्मण धनुप छेकर उस अध्वकी छगाम पकड् आगे चलते। दोनोंमें ऐसा ही घनिए प्रेम था। वास्तवमें वह दोनों एकही रूप थे। केवल देखनेमें उनके पार्थिव शरीर भिन्न थे। भरत और शत्रु-म्र भी ज्येष्ट वन्धु रामकी आज्ञाके अधीन रहते थे। उनपर प्रेम रखते थे। वह कभी भी रामसे विमुख न होते थे और राम भी अपने लघु भ्राताओं के प्रति कर्तव्य-पालनमें कभी ब्रुटि न होने दे-ते थे। भाइयोंमें परस्पर ऐसा स्नेह और सीहाई क्यों था, इस-का कारण यह था कि, महातमा विशिष्ट जैसे सुयोग्य गुरुद्वारा उन्होंने उच कोटिको शिक्षा ग्रहण को थी और अपना समय ज्ञानी और वि-द्यान पुरुषोंकी सङ्गतिमें न्यतीत किया था। उन्होंने बहुत कुछ -देखा सुना और सीखा था। वित्कृष्ट शिक्षा भीर सत्सङ्गतिकः ही यह प्रताव था।

अवतारका हेत्—राम पूर्ण ज्ञानी और तेजली थे। जिसमें ईश्वरी तेज ज्यात हैं, वह बालक हो तब भी क्या ! ''होन-हार विरवानके होते चीकने पात" रामके अद्भुत पराक्रम वाल्या-वस्थासे ही प्रकट होने लगे थे। उनके शैशवावस्थाके ही वसको देखकर सव लोग चिकत हो जाते थे। ऋषि मुनि और नरेश-मएडलीमें उनकी प्रशंसा होते लगी थी। उनके आदिमक हानसे 'महात्माओं को बात हो गया था, कि, वे ईश्वरावतार हैं। जनकी अगाध शक्ति और फलाके विषयमें उनलोगोंको पूर्ण विश्वास था। उनकी तेजोमय मुख-मुद्राको देख समस्त प्रजा हपि त हो। उठती थी। दुष्ट समुदाय कांप उठता था और सज्जन युन्द प्रफु-ह्नित हो उठते थे। पिता दशरथ, माता कौशल्या और अयो-ध्याकी प्रजाको वह प्राण-समान प्रिय थे। उनके जन्म-कालसे ही वह नगरी स्वर्ग समान सुहावनी प्रतीत होती थी। जहाँ साक्षात ईश्वरी तेज प्रकाशमान हो, वहाँ न्यूनता किस वातकी ? जब पृथ्वीपर अधर्म बढ़ जाता है, दुर्ज्ज न सज्जनीको कछ पहुँ चा-· ते हैं, प्रजा परिपीड़ित होती हैं, चारों ओर त्राहि ब्राहि मच जाती है, तब साक्षात करुणा-निधान मङ्गळमय प्रभू दुष्टोंका संहार कर साधुक्षोको सुखी करनेके छिये अवतार ग्रहण करते हैं। अनेक शास्त्रोंमे इसका प्रमाण पाया जाता है। गीतामें श्रोकृष्णने खयं कहा है कि, "मनुष्यांका कल्याण करनेके लिये ही मैं समय समय पर जन्म ग्रहण करता हूँ " यह सत्य है। भगवान उस समय अपने केवल शुद्ध वैतन्यको दूसरे किसी मनुष्यके जीवात्मासे मिला देते हैं। यही कारण है, कि अवतारी पुरुषोंने अन्यजी-वातमाओंकी भांति नर-लीलाका विस्तार किया, किर भी शुद्ध चैतन्यके प्रभावसे सत्य धर्मकी स्वापना करनेमें वे समर्थ हुए। रामावतार पूर्ण कहा जाता है, क्योंकि उन्होंने शुद्ध चैतन्यकी 'श्रेष्ट प्रवलता प्रदर्शित कर साधु और धर्मातमाओंकी रक्षा की चौ। दुणतमाओंका संहार और सत्य-धर्मका स्थापन किया च्या। अवतारोंकी वात प्राचीन और अद्भुत योग विद्याके अन्तर्गत हैं, इसका रहस्य वही समक्ष सकते हैं, जिनको उस गुप्त विद्याके कत्वोंका यथार्थ झान हो।

राम तथा अन्य महापुरुपोपर विष्णु किम्बा शुद्ध चैतन्यका अतिविम्य पड़नेसे वे अवतार माने गये हैं। इस पर निष्प-ख्रपात और सत्य शोधक विद्वान पुरुषोंको यधार्थ परोक्षा कर-नेसेही विश्वास होगा। विश्वामित्र, वशिष्ठादि ऋषि और मुनियोंने अपनी दिन्य-दृष्टिको शक्तिसे यह जान छिया था, कि राम साक्षात् देशवरावतार हैं। उनकी अद्भुत शक्तिपर उनका विश्वास था। रामकी अवस्था केवल पंद्रह वर्षकी थो, परन्तु विश्वा मित्रको यह ज्ञात था, कि वह राष्ट्रसोंको मारकर यज्ञ-रक्षा करनेके लिये समर्थे हैं। यह जानकर ही उन्होंने राजा दशरथकी सभामें कहा था,—"राजन् ! जिस समय में दीक्षा प्रहण कर यहका अनुष्ठान करता हूं और यहको समाप्तिका समय निकट थाता है, उस समय मारीच और सुवाहु नामके राक्षस किंघर इत्यादि अवित्र वस्तुओकी वर्षाकर उस यह-वेद।का

दूषित कर देते हैं। उनके इस कृत्यसे निरुत्साह हो, मुझे उस तपोभूमिका परित्याग करना पड़ेगा। मैं अपने शापसे ही उनको जलाकर भस्म कर सकता हूँ, परन्तु यह 'करते समय शाप देना धर्म-विरुद्ध है। यही कारण है कि, में निरुपाय हूँ और चाहता हूं, कि आप अपने ज्येष्ठ पुत्र रामको इस कामके लिये मेरे साथ कर हैं। राम अपने तेज और मेरे अनुग्रहके प्रभावसं उन राक्षसोका नाश करनेमें समर्थ होंगे। मुझे इस बातका विश्वास है, कि राक्षस रामको कदापि नहीं पा सकते। रामके प्रभावको जैसा मैं जानता हूं, वैसाही गुरु विश्रष्ठ भी जानते हैं।"

यज्ञ-रह्मा—यह सुनकर दशरधने कहा—"भगवन्! रामकी अवस्था अभी पत्रह वर्ष से भी कम है। मुके रामका वियोग असहा प्रतीत होता है। फिर, राम अभी वालक हैं, वह युद्ध-विद्या क्या जानें! राक्षस कपट कलासे युद्ध करते हैं। पुलस्त्यका पीत्र रावण ब्रह्मदेवसे वर प्राप्तकर मत्त हो गया है। उससे तीनों लोक त्रसित हैं। वह वड़ा शक्तिशाली है। कुवेरका भाई है, राक्षसोंका राजा है और विश्वविख्यात है। वही मारीच और सुवाहु इत्यादिको इस कुकर्मके लिये मेजता है, इसमें कोई सन्देह नहीं। मैंने यह भी सुना है, कि रावणसे जो युद्ध करता है, उसका सामध्यहो नष्ट हो जाता है।" इस प्रकार कहकर उन्होंने रामको मेजना असीकार किया, परन्तु विश्वाहि ऋष्योंके समकाने पर मान गये और रामको विश्वामित्रके साथ कर दिया। लक्ष्मण भी उन्होंके साथ चले। ये

सुकुमार बच्चे खुधा और तृपासे पीड़ित और पथ-श्रमसे श्रमित न हों, शीत षिंचा प्रखर स्टर्य तापसे उनके वर्णमें अन्तर न मा जाय, पराक्रम, युद्धि और वलका वृद्धि हो, सूर्य-समान तेजस्वी प्रतीत हों, राक्षसादि दुष्टोंके सम्मुख विजयी हों,इसीलिये बद्भुत समत्कार पूर्ण 'वला' और 'अतिवला' नामक विद्याओंका विश्वामित्रने उन्हें उपदेश दिया । राम राजकुमार होनेपर भी विश्वामित्रके प्रेम पूर्ण वचनोंको सुन, चुभनेवाली तृणशय्या पर भी सानन्द सो रहते थे। नित्यकर्मों से निवृत हो, वह प्रतिदिन उनको प्रणाम करते थे। मार्गमें जो प्रदेश और आश्रम मिलते, बिश्वामित्र उनका विस्तृत वृत्तान्त कह सुनाते थे । मलय और कुरुष नामक हो सम्पन्न प्रदेशोंके मारीचकी माता ताड़िका नामक राक्षसीने उजाड़ डाला था । वहां पहुंचकर विश्वामित्रने उसका नोश करनेके लिये रामसे घतुष टंकार करनेको कहा। उस टंकारकी प्रचएड ध्वनिसे चारों दिशायें प्रतिध्वनित हो उठीं।ताड़ि काने उसे सुना और वह मुद्ध होकर दौड़ पड़ी। जिसके दर्शन मात्रसे कापुरुषोंका हृद्य काँप जाताथा, ऐसी कालक्ष्पामायावती राक्षसी ताड़िका रामपर प्रहार करनेके लिये, दौड़ पड़ी परन्तु रामके एकही वाणने हसको निर्जीव कर डाला। वह एक चीख मारकर भूमिपर गिरप्ड़ा रामका यह विकम देख विश्वामित्र और देवतागण अत्यंत प्रसम्बद्धप। इस स्थान पर विश्वामित्रने रामको अनेक प्रका-रके रस्त्रास्त्र प्रहान किये । वहांसे वह सिद्धाश्रम पहुंचे और यज्ञका अनुष्ठान करने उने । रामने राक्ष्सोंका निवारणकर यहाकी रक्षाकी।

मिथिलापुरी गमन—यह समाप्त कर, राम रूक्ष्मण सहित, विश्वामित्रने मिधिलापुरीके लिये प्रसान किया। मार्गमें रामकी चरण-रेणुके प्रतापसे, अहिल्याका उद्धार हुआ। मिथिलापुरीमें राजा जनकने यज्ञका अनुष्ठान किया था। हसी समय सीताके खयम्बरकी भी योजना को गयो थी। वहाँ अनेकानेक राजवंशी राजे महाराजे, राजकुमार और ऋषि मुनि पकत्र हृप थे। जनकने प्रतिज्ञा को थी कि, विख्यात शिव-धनु-षपर जो प्रत्यंचा चढ़ा देगा, उसीके साथ सीताका परिणय होगा । यह महोत्सव देखने और अपना अपना पराक्रम दिखा कर सीताके समान सुन्दरीका पाणिग्रहण करनेके लिये छाला-यित होकर दूर दूरके कितनेही नरेश वा उपस्थित हुए थे। उस विष्यात घतुपकी प्रत्यंचा चढ़ानेका सामध्यं देवता और राक्ससीमें भी नहीं था, मनुष्योंकी कीन कहे ? राम, लक्ष्मण तथा विश्वा-मित्रक रखकर राजा जनकते उनका यथोचित आहर किया था। रामकी सुशोमित और माधुरोम्तिको देख छोग पुछक्तित हो **उठे ! पूछने पर विश्वामित्रने दोनों भाइयोंको परिचय दिया ।** परिचय पाकर जनक भी सीमातीत प्रसन्न हुए ।

सीताका स्वयम्बर — खयम्बरकी शोभा अपूर्व थी।

मएडप समाजनोंसे परिपूर्ण था। बीचमें बोरोंकी परीक्षाके लिये

सदाशिवका विशाल और भारी धनुव रक्खा हुआ था। उसकी

स्वारों ओर नरेश-मएडली और ऋषिगण खुशोमित थे। जनक
के मन्त्रीने सभाजनोंको संबोधित कर कहा—"जो इस धनुष

भी प्रत्यंचा चढ़ा संकेगा, उसे ही जनक-निदनी जयमाल पह-नार्षेगी।" यह सुनकर फ्रम्शः रावणादिक अनेक राजव'शी षठे और उस घतुपपर प्रत्यंचा चढानेके लिये उठानेका उद्योग करने छगे। परन्तु जिस प्रकार कामी पुरुषोंके घचनसे सती-का मन चलायमान नहीं होता, उसी प्रकार यतुप भी चलायमान न हुआ, और जिस प्रकार वैराग्यशून्य संन्यासी उपहासके पात्र होते हैं, उसी प्रकार वह लोग भी नि--स्तेज और उपहासके पात्र हुए। वीर पुरुषोंकी यह दशा दे<del>ज</del>, जनम रोप पूर्वम कहने लगे, कि- 'शोक! प्रत्यंचा चढ़ाना तो दूर रहा, कोई उसे उठा भी नहीं सका। अव कोई अपनेको वीर और बात्माभिमानी न समभ्रें। मैंने जान लिया कि, पृथ्वी वीर-विहीन हो गयी है। प्रतीत होता है कि, कोई नर-रत्न वीरकी उपाधिसे विभूषित हो —यह दैवकी इच्छा नहीं है। सीता भले ही कुमारी रहे, आप लोग अपने अपने घर लीट जाइये, मैं अपना 'अण नहीं छोड़ सकता।"

जनको यह हृद्य-वेधक और तिरस्कारपूर्ण शब्द लक्ष्मणके अन्तरघटमें वाणके समान लगे। उनके नेत्र लाल हो गये। वह रामको प्रणाम कर कहने लगे— "जिस समामें एक भी रघु-वंशी उपिष्यत हो, उस समामें ऐसे शब्द कहना उनका अपमान करना है। इस पुराने धनुषकी कौन कहे, में ब्रह्माण्डको गेंदके समान उठा सकता हूँ और मेठको भी मूलीकी तरह तोड़ सकता हूँ। इसी समय रघुवंशियोंका वल दिखा कर, सभा-

जनोंको विश्वास दिला सकता हूँ कि वसुन्धरा चीर वीहीन नहीं हुई है।" राम उनके वीर वचन सुन कर प्रसन्न हुए। उन्होंने उनको शान्त किया। फिर विश्वासित्रको प्रणाम कर उनकी आज़ा प्राप्त की और उठ पाहे हुए। पन्द्रह वर्षसे भी कम अवस्थावाले इस सुन्दर और सुकुमार वालक्षको कटिवन होते देख. अन्य राजवंशी चिकत और विस्मितसे उठे। जिस प्रकार सुयोदयके समय नक्षत्र निस्तेज होते हैं, उसी प्रकार उनके अन्य प्रतिद्वन्दी नरेश उनको उठते देखकर निस्तेज हो गये। म्रापि मुनि प्रसन्नहोने लगे। राम उस धनुपकी मोर अत्रसम् हुए। अनेक स्री पुरुषोंके चित्तमें चिन्ता होने लगी, कि इतना छोटा यह श्यामसुन्दर सुकुमार वालक यह विशाल धतुप कैसे वठा सकेगा ? राम धनुषके समीप जा पहुं से और जिस तरह गरुड़ सर्पको उठा छेता है, उसी तरह उन्होंने धनुपको उठा लिया। चपलताके साथ उसको प्रत्यंचा चढाई और उसे इतने जोरसे कींचा, कि वह कड़कड़ाकर दो टूक हो भूमिपर गिर पड़ा। सब लोग यह देखकर चिकत हो गये। देवता पुष्प चृष्टि करने लगे, चारों ओर जय जयकारकी ध्वति गूंज उठी, सुन्द-रियां मङ्गल गीत गाने लगीं और मनोहर वाद्योंका घोप सुनायी पड़ने लगा। सिंक्योंसे घिरी हुई सीताने स्नेह-जयमाला रामके कएउमें डालदी और सभी रामके पराक्रमकी प्रशंसा करने लगे।

परशुराम भेंट--परन्तु इसी समय पृथ्वीको इक्कीस-वार नि: क्षत्रिय और वीर-विहीन करनेवाले परशुराम वहां आ पहुंचे। शिव धमुपका भङ्ग देखकर उनकी भृकुटी चढ़ गयी, शरींर फोधसे थर धर कांपने लगा—आंखोंसे मानो आगकी चिनगारियां निकलने लगीं। उन्होंने गरजनर कहा—"किसने यह शिव-धनु तोड़ा है ? किसे अपना प्राण भारी हुआ है ? साथही वे अपनी वीर-गाया भी कितनीही सुना गये। लक्ष्म-णको उनकी कटूक्तियोंपर क्रोध्र आ गया। उनमें और परशुराममें खूय नोक भाकिकी हुई । अन्तमें परशुरामने अपना धनुष देकर रामकी परीक्षा ली। अब वे भी समक्त गये कि राम साधारण पुरुप नहीं हैं—इनमें ईश्वरका कुछ विशेष अंश है। अतः चे विनम्र हो पड़े । परशुरामकी ज्ञात हो गय कि राम ईश्व-रावतार है अतएव वह उनको गलेलगा कर मिले। फर कोई उपद्रव न हुआ। यह शुभ समाचार अयोध्या भेजागया और वहांसे दशरथादिकका आगमन हुआ। वड़ी धूमसे राम और सीताका परिणय समाप्त हुआ। फिर, सव लोग सकुशल अबोध्या जा पहुं चे । रामने चशिष्ठके निकट, धनुर्विद्याका विशेष ज्ञान प्राप्त किया । वह पिताके आज्ञानुसार राजकाजमें थोग देने लगे। उनकी कार्य्य शैली और सदाचरण देख मंत्रि-मंडल और समस्त जनतां अतीव प्रसन्न हुई। प्रजाका प्रेम दिन प्रतिदिन यद्ता गया। उनकी कीर्ति दिगन्तमें व्याप्त हो गयी। पति और पत्नी—सीता और राममें भी परस्पर वड़ा प्रेम्न थ। वे परस्पर एक दूसरेके अनुकूछ आचरण करते थे। रामने एक पत्नीव्रतः धारण किया था और इससे उनकी की चिंमें विशेष वृद्धि हुई थी।

एक पलीव्रत-एक पत्नी वतकी महिमा महान है। -जी एक पत्नीवत घारण नहीं करता उसके जप तप, ध्यान, वान, श्रवण मनन, खाध्याय और ईश्वर-भक्ति इत्यादि व्यर्थ है, -इन सबसे वह फल नहीं प्राप्त हो सकता जो फेवल एक पत्नी - व्रत पालनसे प्राप्त होता है । धेद, शास्त्र, पुराण और इतिहासों में एक पत्नी व्रतकी घड़ी प्रशंसा की गयी है। इस व्रतकी उपा-सनाका फल सभी लोग जानते हैं। इसके पालनकी जितनी उपेक्षा की जाती है, उतनाही उसका अनिष्ट फल प्राप्त होता है। -यक पत्नी-व्रत कपी कल्पवृक्षकी अवहेलना करनेवा**ले कितनेही** -राजा राज्य और कितनेही अपना प्रतीप खो बैठे हैं। कितनेही द्रिवाचसाको प्राप्त हुए हैं और कितनेही इतने पतित हुए हैं. 'कि राहके रोड़े भी उनकी हंसी उडाने लगे हैं। एक पक्षोत्रत प्रक सर्वोत्तम सुखका साधन विजयका मूल और उन्नतिका कारण है। इसीसे यशक्यी अमृतकी प्राप्ति होती है। इस महा - व्रतके अखर्ड पालनसे राजा नल पुनः स्वराज्य प्राप्त **कर सके** धे और आपत्तियोंसे पार हुए थे ! इसी व्रतको अखण्ड रखनेके लिये कैलाश विहारी श्री त्रिपुरारिने सतीके देहत्याग देनेपर बा-- रह वर्ष परर्थ्यन्त तीर्थाटन किया था। इसी व्रतके संरक्षणसे महाराजा पुरुवा उर्वशोके अन्तर्ध्दान होनेपर विह्वलताको प्राप्त हुए थे। महाराजा विन्तामणि और ऋतुध्वज इत्यादिने इसी न्व्रतको अखएड रखनेके छिये संसारका त्याग कर वीहड बनकी -राह ली थी। सृष्टिके आरम्भसे छेकर आज तकके इतिहास

الرازاري

पढ़ जार्ये, आपको यही जात होगा कि, जो लोग महात्मा माने गये हैं, जो जो पुण्यश्लोक गिने गये हैं और जो वड़े वड़े यशस्त्री नरेश हुए हैं, उनकी उन्नतिका एक प्रधान कारण एक पल्लान्नत है। जहाँ इसका अभाव है वहां अक्षय्य धन-भएडार, प्रवीण मंत्रियोंको प्रवलता, और शीर्यशक्ति निःसीम होने पर भो वड़े वड़े पृथ्वीपति पतित दशाको प्राप्त हुए हैं। उनका ऐश्वर्य्य नष्ट ही हो गया है और उनका देश उजड़ गया है। खोज करनेसे यहीं जात होगा, कि इसका कारण एक पत्नीवतकी उपेक्षा है। श्रीरामचन्द्रके समान परम पवित्र पुरुषने एकपत्नी वत पालन कर संसारको यह दिखा दिया है, कि पुरुषोंका एक पत्नी वत, पालन ही परम कन्ने व्य है।

सदाचार—विवाह होनेके वाद वारह वर्ष पर्यन्ते रामने सांसारिक सुख भोग किये। वह सदा शान्त रहते थे। उनके संभाषणमें कोमलता ही कोमलता देख पड़ती थी। उनके कोई कठोर वचन कहता तब भी वह उसे उसी प्रकार कोमल उत्तर देते। कोई लेश भी उपकार करता, तो वह उससे सदैव प्रसक्त रहते और किसीक अनेक अपकार करनेपर भी वह उसका विचार न करते थे। राज-काज और विद्याध्ययनसे जब उन्हें अवकाश मिलता, तब वह विद्वान और सुशील लागोंसेही संभाषण करते थे। उनसे कोई मिलने जाता तो उसे वह विवेकसे बुलाते और आदर सत्कार करते थे। महान् पराक्रमी होने परभी, उनको उसका अभिमान न था। वह स्वप्नमें भी असत्य न

वोलते थे। वृद्ध और ब्राह्मणोंक वड़ा सम्मान करते थे। श्लात्र धमपर उनका वड़ा प्रेम था और वह निषिद्ध कर्मी से दूर रहते थे। दुखी छोगों पर बड़ी द्या रखते थे। वह जितेन्द्रिय थे और धर्म-विरुद्ध बातोंमें रुचि न रखते थे। युक्ति पूर्ण संभाषण द्वारा अपनी बातको सिद्ध करने वाले मनुष्यकी परीक्षा करनेमें वह बढ़े निपुण थे। अवसर पर वह कभी न चूकते थे। राजकोय कार्यों के लिये, वह सर्वथा योग्य कर्मचारियों कोही नियत करते थे। क्रोध और प्रेमको वह नियमित और उचित सीमासे अधिक न बढ़ते देते थे । न्याय फरनेमें वह बड़ेही प्रवीण थे और प्रजाको कप्ट न प्रतीत हो, ऐसे चातुर्यसे राजस प्रहण किया करते थे । आयका चतुर्थांश और अत्यावश्यक प्रसंग आनेपर अर्ध भाग, इससे अधिक व्यय कदापि नहीं करते थे। प्रायः सभी प्रचलित भाषाओंका उन्हें ज्ञान था। उनके सुख-भोगसे धर्मार्थ को हानि न पहुँ वने पाती थो। वह समस्त कलाओंमें प्रवीण थे और उनका अभिप्राय विना वतलाये कोई नहीं समऋ सकता था। हाथी और अश्वादिक वाहनोंको शिक्षा देनेमें वह दक्ष थे। धमं, यश, सुख मौर सज्जनोंका स्तेह संपादन करनेमें वह दत चित्त रहते थे। न्यूह रचनामें भी वह परम चतुर थे। वह ऐसे घोर और युद्ध-विद्या निपुण थे, कि विजय उनकी दासीके समान रहती थी। पराये गुणोंमें वह दोवारीपण करना जानतेही न थे। वह पराई सम्पतिको देख द्वेष न करते थे। कपमें कामदेव, धुद्धिमें बृहस्पति और पराक्रममें इन्द्रसे भी बिशेष

45)(4

चे। राम सर्वगुण सम्पन्न और सर्वश्रेष्ट व्यक्ति थे। राम राजा हों यह देखनेकी प्रजाको वड़ो उत्कंडा थी। राजा दशरथको भी वैसीही इच्छा हुई। उन्होंने प्रजाको एक सभा निमंत्रित कर लोक मत जाननेकी इच्छा प्रकटकी।

युवराज पद-सभामें दशरथने कहा-"प्रजाजनो! मेरे पूर्वज इस राज्यकी प्रजाको पुत्र समान मान पालन करते रहे हैं। मैं भी उनकाही अनुसरण और यथा शक्ति प्रजा पालन तथा लोकदित करता रहा है। आप लोग यह भलीं भांति जान-ते हैं। अब मेरा शरीर जीर्ण हो गया है और मैं राज काजका महान भार उठाते उठाते थक गयो हूं। आप लोंग कहें तो राम-चन्द्रको युवराज वनाकर में शान्त जीवन व्यतीत करूँ ।" यह सुनकर सभाजन हर्पनाद कर उठे और कहनेलगे—"महाराज! -रामचन्द्रने अपने गुणवान नीतिवान और ज्ञानवान होनेका पूरापूरा प्रमाण दे दिया है। वह आजतक किसी रणक्षेत्रसे पराजित होकर नहीं छोटे। जब वह कहीं वाहरसे अयोध्यांको आते हैं तब जैसे 'विता पुत्रसे कुशल समाचार पूछता है उसी प्रकार वह हम लोगोंसे प्रश्न करते हैं। राममें किसी प्रकारका दुर्व्यसन नहीं पाया जाता। युक्षोंकी कीन कहे वृद्ध और युवतो ख्रियां भी मनाती हैं कि राम युवरांज हों। राम सत्यवादी जितेन्द्रिय और सदाचारी है। वह नीति और न्याय जानते हैं और सर्वदा विद्वानोका ही संग करते हैं। हम लोग उनके इन गुणों पर मुग्ध हैं और हृदयसे चाहते हैं कि वह युवराज हों। धम्य है! ऐसे राजाको प्रजा, क्यों

न चाहे ? अपनी प्रजाकी सम्मति प्राप्त कर राजा दशरधने रामको प्रवराज पद प्रदान करना स्थिर किया।

पिताका उपदेश-राम कल युवराज होगे-पह बात सारे नगरमें फौल गयी । प्रजा द्वित होने लगी। और जोरोंके साथ अभिपेक की तैयारियां होने लगीं। राजाने रामको चुलाकर कहा—'हे पुत्र! तुव सव भारवोंमें यहे ही भीर सर्वगुण सम्पन्न हो। समस्त जनता तुम्हारे सरुगुणोंके कारण तुमसे प्रेम करतो है। मैं कल तुम्हें युवराज वनाऊ गा। तुम खर्य सममदार हो, तुम्हें फुछ वताने और सिपलानेकी भाव-श्यकता नहीं है। फिर भो स्ते ह यहा में तुमसे यही कहना चा-हता हुँ, कि इस समय जितनी नोति और धर्मसे तुम काम छेते हो भविष्यमें उससे भी अधिक नीतिसे फाम लेना और सदर्री जितेन्द्रिय रहना । द्यूत, स्त्री, प्रसङ्ग, मृगया, मद्यपान, और धमेको हानि पहुँ वानेवाले कम्मों का सर्वधां त्याग करना। प्रजा को सदा प्रसन्न रखनेका उद्योग करना। राजा और प्रजामें परस्पर प्रेम हो, उनमें किसी प्रकारका मनोमालिन्य न हो ती राजा निविच्न भीर दीर्घ काल पर्य्यन्त राज कर सकता है।" रामकोद् शरथने इसी प्रकारके धर्म और नीतिपूर्ण समयोचित कितनेही उपदेश दिये।

रामकी स्वाभाविक राजनीति—राम प्रजाकी मही भाँति रक्षा जोर पालन करने योग्य थे। अपने सदाचारसे वह प्रजाको सदाचारी वनानेका प्रयत्न करनेवाले थे। गो ब्राह्म-

ಬ್ರೌಡಿಡ

णके प्रतिपालनमें उत्साद रखते थे। प्रजाक आचार विचार व्यविषत रखते थे। वह किसोका जी नहीं दुखाते थे। वह समभते थे, कि प्रजाका असरतीय राजाका सर्वनाश है। यथा राजा तथा प्रजा, जैला राजा वैली प्रजा। प्रजाका भावरण राजाके याचरण पर अवलम्बित है। यदि राजा नीतिमान हुआ तो प्रजा खर्य नीतिमान बन जाती है। राजाकी अनीति एक महान दूपण है, वह राजा प्रजा उभयके लिये दु:खप्रश् है! इस-के कारण शत्रुओं की युद्धि और शक्तिका क्षय होता है। जो राजा नीतिको छोड़ खेच्छाचार करता है, वह अन्तमें दुखी होता है। स्वेच्छाचारी और निरंक्त्य नरेशकी सेवा करना तळवारकी धार पर चळना है। नीतिमान नृपतिको सेत्रा सहर्ष ही की जा सकती है। जो नीतिमान और शक्तियाठी होते हैं उनको अनायास हो छङ्मी प्राप्त होती रहती है। राजाको पेसी नीति धारण करनी चाहिये, कि जिससे समस्त प्रजा बिना किसी प्रेरणाके उससे प्रेम करने छग जाये। जो गरेश अनोतिसे काम छेते हैं और प्रजाको कष्ट देते हैं, उनके राज्यके मनुष्य देश विदेश अथवा किसो अन्य प्रदेशमें जा वसते हैं। उनका संत्य-वल भो अन्यविधन रहता है और मन्त्रो मण्डल भी मनमें भेर्-भाव रखने लगता है। निसन्देह ऐसे नरेश अति-शोध पद्चपुत हो जाते हैं। जो अपनी प्रजाका भलो भांति **खालन पालन करते हैं, उनकी सब प्रकारको सिद्धि प्राप्त होती** है। राजाके लिये, प्रजाको सन्तुष्ट रखनेमेंही सिद्धियोंका

निवास है। प्राचीन विद्वानों का कथन है कि, पृथ्वी कामधे तु है। उससे यदि मनोवाञ्छित फळ प्राप्त करना हो, तो सर्व प्रथम प्रजारूपी उसके बछड़ेको तृप्त करना चाहिये। प्रजाके दुः जसे दुखी होना, सुखसे सुखी होना और निरन्तर उसीकी हित-चिन्तामें मध्न रहना—यही नरेशों का कर्च व्य है। इन्हीं बातों की देखकर रोमकी राजनीति सबे श्रेष्ट मानी गयी है।

हर्ष त्रङ्क-पिताका उपदेश श्रवण कर रामंने उनको प्रणाम किया। फिर यह सवाद सुनानेके लिये वह अपनी माता के निकट गये। देवी कीशल्या पवित्र पट परिधान कर देवार्चन कर रहीं थीं। सीता भो वहीं उपस्थित थीं। सुमित्रा और लक्ष्मण भी वही जा पहुँचे थे। रामने माताओंको सविनय प्रणास किया और अभिषेककी बात कह सुनायी। पासमें बैठे हुए लक्ष्मणको देख वह कहने लगे—"मैं अपने छिये नहीं, किन्तु. तुम्हारेही लिये जोवित हूँ। यह सारा पेश्वर्य भी तुम्हारेही लिये है। तुम्हीं मेरे वास्तविक प्राण हो " इत्यादि। धन्य है पेसे ज्येष्ट बन्धुको ! वन्धु हो तो ऐसाही हो । अभिषेकके शुभः समा चारसे राजसमाज, अन्तःपुरकी स्त्रिया और प्रजा-जनोंमें हर्ष की हिलोरं उठने लगीं। कैकेयी विमाता होने पर भी हर्षोन्मत्त हो गयी। उसने यह संवाद मन्यरा नामक दासीसे सुना था। उसने अपना रहाहार मेन्थराको उपहारमें दे दिया। फिर भी उसे अ प्रसन्न देख वह कहते खगी कि—"मन्थरा ! अप्रसन्न न हो । तूने मुन्ते आज जो शुभ-संवाद सुनाया है, उससे मैं अतीव प्रसन्न

हुई हूं। तुम्हें जो चाहिये मांग ले, मैं देनेको तैय्यार हूं-मैं राम और भरतमें कुछ भी अन्तर नहीं मानती। रामके अभिषेककी बात सुनकर मुक्ते बड़ा हर्ष होता है। राम सर्वगुण सम्पन्न हैं। वह मार्र, सेवक और प्रजाका पिताकी भाँति पालन कर सकते हैं। यह सब भाइयोंमें बड़े हैं; इसलिये उनकाही युवराज होना उचित है।" केंकेयीकी यह बातें सुन छेनैपर मन्थराने अपना परिताप प्रकट किया, परन्तु कैकेयीने पुनः यही कहा कि-"मन्थ-या! राम अपनेही समान अपने भाइयोंको मानते हैं। रामको जो राज्य मिलेगा, वह भरतकाही राज्य होगा। मुक्ते राम भरत से भी विशेष प्रिय हैं। यह तो एक प्रकारका अम्युदय हुआ है। इससे भविष्यमें कुछ भलाही होनेकी सम्भावना है। रामके अभिषेकको सुन तेरे जीमें व्यर्थही जलन होती है। यह तेरे स्वभावका दोष है।"

रङ्गमें मङ्ग-मनुष्यका मन चञ्चल होता है। वह नीच लोगोंके संग और कुशिक्षाके प्रभावसे चलायमान और श्रष्ट हो जाता है। दासी मन्यराका स्वभाव अच्छा न था। उसने वारस्वार कैंकेयीसे विपरीत वातें कहीं। अन्तमें कैंकेयीका मन चलायमान हो गया और उसकी मित पलट गयी। एक बार, राक्षसोसे युद्ध करते समय, कैंकेयीने दशरथको सहायता दी थी। वास्तवमें उसके पराक्रम, बुद्धि और साहाय्य-वलसे दशरथको विजय प्राप्त हुई थी। प्रत्युपकारमें उस समय राजाने उसे दो वरदान मांग-नेको कहा था। कैंकेयीने कहा था"अभी नहीं, आवश्यकता पड़नेपर

मांग लु'गी" राजानेभी कहा था "तथास्तु।" मन्धराके समभानेपर उन हितकर घचनोंका कैकेयोवे इस समय उपयोग करना निश्चय किया। दशरधके यानेपर उसने उन वचनोंकी स्मृति दिलायी थार कहा कि रामको ,चीदह चप के लिये वनवास और भरतको अमिरोक—यह दो चरदान दे, अपनी प्रतिहा पालन कीजिये। राजा के समकाने युक्तानेपर भी उसने अपना दुराग्रह न छोड़ा। युब दगरप मूच्छिन होकर गिर पड़े और चैतन्य आनेपर चह शोकसे मन्दन करने लगे। "हा राम!" कइने हुए वह श्राहें भरने लगे और उपरामान्त पृढे हाधोकी तरह सडमकर गिर पहे। पुनः एक बार यह बोल उठे-"केंक्षेयो ! यह अनयंकी वात तुके किसने मिनायो ? फड्ने हुइ नुके लाज नमां नडी आती? इस प्रकार तेरे स्थमायकी नीचना आजही देखी गयो। यदि तू गाना है, कि महन और उसके साथही साथ संसारका भी भक्त हो तो तू पेने वरीं की यावना न कर! भरतधर्मातमा है, वह रागसे एटा करगडव नहीं करसकता। द्वाय !में नहीं जानता था, कि मेरी शास्त्रोतमें साप मीजूद हैं ! में रामसे यह यात क्यों कर कहें त्रमंते अपनक मध्ययन,ब्रायय्यं,गुरुसेवा और मुझे सदायता देनेमें यह ही यह उठाये हैं। अब उमें सोग्यकालमें भी में कर हूं, यद चैसे हो राजना है ! रामका खताव में जीवना है । वह में। या तुरान मान हेता है। मेरे कहतेही यह बगवासके जिं। शेवार दा जायमा । ताय ! मह कैसी विवरीन प्रदेश हैं! हैं केरेपी ! गुनै विकास है ! ऐसी बात करते तेसी जीव पूर्वी

F)(67

न छाएडत हो गयी ? तू पानीमें मर, अग्निमें जल जा, विष पान कर ले या धरतीमें समा जा ! मैं तुक्ते अव जीवित दशामें देखना नहीं चाहता । देख! अव भी कहा मान और दुराग्रह छोड़ दे ।" इस प्रकार दशरधने बहुत कुछ कहा, परन्तु कैकेयी टससे मस न हुई । राजाने समस्त रात्रि तड़प तड़प कर ज्यतीत की । दूसरे दिन, प्रभातसेही चारों भोर धूम मचने लगी और अभिषेककी तैयारियां होने लगीं । सभा-भवन नियमित समयके पूर्वही सभा-जनोंसे भर गया । सब लोग दशरधकी मार्ग-प्रतीक्षा करने लगे। परन्तु अन्तःपुरमें उनकी क्या दशा है, यह किसीको ज्ञान न था।

नित्य नियमानुसार सुमन्त्र अन्तःपुर गये और महाराजासे चलनेकी प्रार्थना की, यह सुनतेही राजा दशरथका शोक सीमातीत बढ़ गया और वह कुछ भी न बोल सके। यह देख-कर केंद्रेयीने कहा—"रामको बुला लाओ!" परन्तु सुमन्त्र महाराजकी काजा प्राप्त करनेके उद्देश्यसे वहीं अटक रहे। दशरथ शोक सागरमें इव गये थे। उनका मुख निस्तेज हो गया था। जैसे तैसे उन्होंने कहा-"सुमन्त्र! में रामको देखना चाहता हूं। उनको छे बाओ ?" विचारा मन्त्री कुछ भी न समभ सका। उसने तुरन्त रामको सूचना दी। राम उसके साथही वल पड़े। मङ्गल मनाती हुई सीता उन्हें द्वारतक पहुँचा गर्थी। वाहर हर्मण से मेट हुई। राम स्थादह हुए कीर सहसण सहर से वीहें एके रहे। रथके भास पास शस्त्र सिक्तत अधारोही चलते हरी और वीर पुरुष सिंहनाद करने लगे। घिविध प्रकारके वाद्योंका

होने लगा और यन्दी जन विरदावली गाने लगे। अट्टालिका-ऑसे सुन्दरियां पुष्प वृष्टि करने छगीं और छोगोंमें भांति भातिकी चर्चा होने लगी -राम राज्यमें किसीको दुः सन होगा भौर सबकी कामनायें परिपूर्ण होंगी, इसमें किसीको संदेह न था। वृद्धोंके माशोर्वां सुनते, दोनों पर दया दिख्ाते और देवसानोंको प्रणाम करते हुए राम, उस राजप्रासादमें जा पहुँ चे, जहां कैकेयीके निकट शोकातुर और उदासीन दशामें दशरथ चैठे हुए थे। रामने नित्य नियमानुसार ही अविचलित भावसे उनको प्रणाम किया। दशरथ उनको देख कर विहुवल हो गये। उनके नेत्रोंसे अश्रुधारा बहने लगी। वह 'राम' इन हो अक्षरोंके अतिरिक्त कुछ भी न बोल सके। उन्होंने शिर नीचा कर लिया और माहें भरने लगे। पिताको इस प्रकार संतप्त और दुःषी देख राम केनेयोसे पूछने लगे—"माता । पिताजी इस प्रकार शोकातुर क्यों हैं ? सुकसे कोई दोष तो नहीं हुआ ? क्या बह मुफसे अवसन्न हैं ? मैं पिताजीको इष्टरेवके समान मानता हूं। उनको अप्रसन्न किंवा असंतुष्ट कर मैं जीवित नहीं रहना चाहता। में उनकी आज्ञाका उल्लंघन नहीं कर सकता। जन्मदाता-पिता पृथ्वी पर प्रत्यक्ष देवता स्वक्षप हैं। उनकी इच्छाके प्रतिकृत आचरण करना पाप है।"

के केयोका उत्तर— यह सुनकर कैकेयोन कहा— "महाराज तुमसे अप्रसन्न नहीं हैं। यह कुछ कहना चाहते हैं परंतु तुमपर उनका सीमातीत प्रेम हैं। इसीसे अप्रिय कह नहीं सकते

उन्होंने मुभ्रे एक समय दो वरदान देनेका ववन दिया था। परन्तु इस समय वह देना नहीं चाहते हैं। सत्यही धर्मका मृल है। केवल तुम्हारे स्नेह-बन्धनसे कर्तव्य त्रिमूढ़ हो रहे हैं, पर क्षात्र धर्म परित्याग करना अनुवित है। महाराज असमंजसमें पढ़े हुए हैं। वह खयं इस समय कुछ भी न कहेंगे"। रामने कहा—"यदि पिताजी नहीं कहेंगे तो आपही कहिये, मैं निः सन्देह उनके रच्छानुसार कार्य्य करुँगा। मैं जो कुछ कहता हूं, डीक समिक्षये। इसके विपरीत कुछ भी नहीं हो सकता"। यह सुन कर कैकेयीने कहा—"मैंने महाराजसे ये दोवर माँगे हैं, कि भरतका अभिषेक हो और राम चौद्ह वर्ष पर्यन्त वनमें निवास करें।" विमाता कैकेयीके यह शब्द रामके हद्यको भाषात पहुंचानेके लिये पर्व्यात थे;परंतु रामको जराभी खेद न हुआ। उनका मुख-मंडल जैसाका तेसा उजवल वना रहा। अभिवेककी वातसे न उन्हें हर्ष हुआ था न वन वासकी बातसे शोक। कैकेयीकी इस कुटिलता और रामकी सरलर्ताको देख, दशरथका परिताप और भी बढ़ गया।

त्राज्ञा पालल — रामने कहा — "मैं केवल आपही के कहने पर भी न दूं तो आश्चर्यकी घात है। मैं माता पिताकी आहा उल्लं धन नहीं कर सकता। मैं अब किसी प्रकारके प्रलोभनमें पड़ अयोध्यामें न रहूं ता। पिताकी आहा शिरोधार्थ्य करनाही पुत्रका परम धममें है। मैं पिताको प्रसन्न रखनेके लिये प्राण भी स्थान सकता हूं और आपको आहासे भी बन जा सकता हूं।

भारयके महापुरुष

है, परन्तु स्त्रीको उसके चरणकी छायामेंही रहना चाहिये। माता पिता पुत्र किंवा सखी यह कोई भी स्त्रीको इहलीक अथवा परलोकमें शान्ति किंवा आश्रय नहीं दे सकते। उसका एक मात्र धवलम्ब पति है। मैं जैलोक्यके पेश्वर्यको भी तुच्छ मान केवल आपहीका चिन्तन और सेवा कर्दभी। आप मुक् छोड़ जायेंगे तो में प्राण त्याग द्ंगी। मैं केवल आपके वियोग को छोड और समी कुछ सह सकतो हूं। है भार्य ! सुक छाया समऋकर साथही रहने दीजिये। इस प्रकार कहनी हुई सीता रामके चरणोंमें लिपट गयी और अपने अध्योंसे उनकी प्लावित करने लगी। उनकी यह दशा और निश्चय देख रामने साथ ले चलना सीकार किया। लक्ष्मणको यह समोचार पूर्व सेही ज्ञात थे। वह भी साथ चलनेको तय्यार हुए। रामने उन-का कड़ा निश्चय और आग्रह देख अपनी स्वीसृति देदी। फिर तीनों जन पिताके दर्शन कर अन्तिम आज्ञा प्राप्त करनेके लिये रवाना हुए । नगरमें भो यह संवाद निद्युत वेगसे फौल चुका था। समस्त जनता रामके दर्शनाथ व्याकुल हो रही थी। सब लोग उदास हो गये थे। इस विपरीत घटनाकी देख प्रजा शुब्क जलाशयके जन्तुओंको तरह तड़पने और कन्द-न करने लगो। घरवार और सर्वलको छोड़ वह लक्ष्मणकी-भांति रामके साथ जानेको उद्यत हुई। जहां देखो वहां, यही चर्चा हो रही थी। सर्वत्र रामको प्रशंसा और कैकेपीको निन्दा खुन पड़ती थो। प्रताके प्रेमरूगे वचनोंका खुनकर भी रामके

हदयमें किसी प्रकारका विकार उदय न हुआ। सबको जिन्नता और शोकमें डूबे हुए देख कर भी रामको खेद न हुआ। वह स-देवकी भांति मुस्कुराते हुए पिताके पास जा पहुँचे।

राजमिन्द्रमें हाहाकोर—रामने प्रणामकर दश-रथकी आज्ञा प्राप्तकी। पिता और पुत्रका अन्तिम संभाषण सुन केंभेयीको छोड सवका हृदय पानी पानी हो गया। दशरथ ने रामको आलिङ्गन किया और म्चिर्छत होकर गिर पढ़े। कौशल्या सुमित्रा और सुमन्त्र भी अचेत हो गये। राजमिन्द्र और सभा-भवनमें हाहाकार मच गया। सभी लोग करणा-पूर्ण कन्दन करने लगे।

केनेयोको धिद्धार्—कैनेया राम लक्ष्मण और सीता को यनकल परिधान कराने लगी। इस लोमहर्षण द्रुग्यको देख विश्वष्ठकी आंखोंमें जल भर आया। वह बोल उठे—"कैने-यो! हे कलिंद्धनो! अनर्थ न कर! रामको बलकल दिये तो दिये, सीताको क्यों देतो है! यदि सीता रामके साथ बनको जायगीतो प्रजा और भरत तथा शत्रुप्त भी चहीं जा रहेंगे और इनको सेवा करेंगे। तू अकेली यहीं सुख भोग कर, और कोई न रहेगा। जहां राम न होंगे, वह देश ऊजड़ हो जायगा और जहाँ रामका निवास होगा वह जंगल भी सम्पन्न देश वन जायगा। तेरा भरत इस राज्यको कदापि स्वीकार नहीं करेगा। वह तेरे पास भी पुत्र धममेका पालन करते हुए नहीं रह सकता। तूने उसका कत्याण नहीं किया घरन अनिष्ट किया है। तुभको छोड़, रामका अनुसरण न करनेवाला पृथ्वी पर और कोई भी नहीं है। देख रामके साथही सब लोग जानेको तैयार हैं।"इस प्रकारके कठोर घचन सुननेपर भी कैंक्वेयी अपनी प्रतिज्ञासे न हटी। चारो-ओरसे उस पर धिकारकी बौलार होने लगी।

रामका प्रस्थान—राम और ढक्ष्मण धनुष धारण कर सीता सहित रथाकड़ हुए। कोई अनुसरण न करे, इस उदे-श्यसे अध्व तेजीके साथ भगाये गये। रामने देखा, कि प्रजा भी दौड़ी आरही है। वह असमंजसमें जा पड़े और रथसे उतर पड़े। स्क्ष्मणने भी बैसाही किया। सीता भी उतरी और तीनों जन प्रजांके साथही पैदल चलने लगे। सायंकालके समय उन्होंने तमसाके तट पर'निवास किया। राम और लक्ष्मणने सन्ध्या वन्दन कर प्रजासे समयोखित संभाषण विया। रात्रिको सबके साधही वह भी सी रहे। प्रात: काल प्रजाको निद्धित अवस्थामें ही छोड राम चुप-चाप चल पहे। प्रजाका रामके साधही जानेका विचार था। परन्तु सुयह उठकर देखा तो न राम हैं न कहीं लक्ष्मण! वह निराश हो रुद्दन करने लगी और दन्तमें, विवशं हो अयोध्या लीट गयी। राम कीशल देशमें हो गुह राजाकी राजधानीमें पहुँचे। यहांसे सभभा बुभा कर रामने सुमंत्रको रथ सहित अयोध्याको छीटा दिया। फिर वह तोनों जन नौकारें बैठ भागी-रधीके उस पार जा पहुँचे। आगे सक्ष्मण बीचमें सीता और पीछे राम-इस प्रकार वह चलते लगे। मार्गमें एक सरोवर था, खसके तरपर इंसादिक पिश्चयों का निवास था। वहीं तृणशप्यापर तीनोंने रात्रि व्यतीत की। प्रातः काल स्नान शीचादि नित्य कमों से निवृत्त हो, वह अगे चले !! गंगा यमुनाके संगम पर सीर्थ राज प्रयागमें भारद्वाज ऋषिका,आश्रम था। तीनों जन वहां गये और ऋषिको प्रणाम किया। भारद्वाजका आतिथ्य स्वीकार कर दूसरे दिन वह चित्रकूट जा पहुँचे। यह बड़ा मनोहर स्थान था। चारों और वृक्षोंकी छटा छहरायी हुई थी। समतल भूमिके मध्यमें रमणीय पर्यतकी शोभा अलीकिक थी। रामने चहीं पर्ण-कुटीकी रचना कर निवास किया। इस स्थानमें सब प्रकारको सुविधाओंको देखकर लक्ष्मण और सीता भी अतीब

पस्त्र हुए।

दश्रथका देहान्त—सुमंत्र उदासही अयोध्या
पहुंचे और दशरथको प्रणाम कर रामका सन्देश कह सुनाया।
दशरथ भी विलाप करने लगे। उनकी दशा शोचनीय होती गयी
और रात्रिको उनका देहान्त हो गया। उस समय सुमित्रा और
कौशल्या वहां उपिष्यत थीं। इस घटनासे वह और भी मर्माइत हुँई। उनको अपने शरीरका भी चेत न रहा। प्रातःकाल
उनको होश आया और वह विलाप करने लगीं। चारोंओर
हाहाकर मच गया। भरत और शत्रुझ अपने निहालमें थे।
वह तुरन्त दून भेज कर युलाये गये। उनको अब तक किसी
वातकी सूचना न दी गयी थी। उन्होंने देखा, कि नगरी
रमशान वत् शून्य दिखाई दे रही है और सर्वत्र उदासीको घटा

घिरी हुई है। आश्चर्य और शंका करते हुए उन्होंने राज-मन्दि-रमें प्रवेश किया। वहां राम लक्ष्मण सीता या दशरथ कोई भी न दिखायी पड़ा । सभा-भवन ऊजड़ सा भासितः हुआ। नाना प्रकारके संकल्प और विकल्प करते हुए वह कैकेयीके पास गये। पूछने पर कैकेयीने समस्त संमाचार कह सुनाये। पिताका खगेवास, वन्धुओंका वनवास और अपना अभिषेक सुनकर भरतको बड़ा दुःख हुआ। कैकेयीके शब्द उनके हृद्यमें घाणकी तरह खटकने लगे। वह पृथ्वी पर गिर पढ़े और रुद्दन करने लगे। वह एक साधही शोकातुर और क्रुद्ध हो कहने लगे—"हाय! एकाएक यह क्या हो गया! हे देव ! मैंने कौनला कुकर्म किया था जो अन्तमें पिताका मुखर्मी न देख सका। है पापिनी माता! तूने यह अनंध क्यों किया 🕻 🗇 राम तो तुझे माताके समानही समऋते थे। उन्होंने भूलकर भी कभी तेरा अपमान नहीं किया। वंशपरंपरागत प्रधानुसार बढ़े भाईकाही अभिषेक होना चाहिये। यह राज्य तो रामकाही है। मैं तो उनका दास होकर रहुंगा।" इत्यादि कह कर भरतने केकेयीके प्रति कोध और रामके प्रति भक्ति भाव प्रकट किया। शत्रुझ मन्धराको मारने दौड़े और केंक्रेयीकी बड़े कठोर शब्दोंमें भर्त्सनाकी। इतनेहीमें वहां विशष्ट जा पहुंचे भीर उन्होंने सवको शान्त किया। दशरथकी उत्तर-क्रियाको गयी और शोकका कुछ कुछ शमन हुवा। भरतसे वयोध्याका शासन करनेको कहा गया, परन्तु उन्होंने कहा- "यह कदापि नहीं हो

, TS)(CT.

सकता। राज्यके वास्तविक अधिकारी राम हैं। मैं उनको लिवा लानेके लिये शीब्रही प्रयान करूँ गा।"

जंगलमें मंगल-भरतने रामके पास जानेकी तैयारी की।सुमित्रा, कौशल्या, कैकेयी, शत्रुघ, वशिष्ठ, सुमंत्र और प्रतिष्ठित प्रजा-जन भी भरतके साथ चित्रकृट पहुंचे। रामको तपसीके समान पेश्वर्घ्यहीन दशामें देख सब लोग अश्रु बर-साने लगे। भरत दीनता पूर्वक उनके चरणों पर गिर पड़े। रामने उनको उठा कर गले लगाया और पिताके कुराल समा-चार पूछे। उनके स्वर्गवासकी बात सुन रामको बड़ा दुःक हुआ। जब वह शास्त हुए, भरतने अयोध्या छोट चलनेकी प्रार्थ-ना की। उस समय रामने कहा—"मनुष्य स्वेच्छा पूर्वक कुछ भो नहीं कर सकता, वह परतंत्र है। दैव जो करता है, वही होता है । मेरे चनबासके चिषयमें भी यहां बात है। माता या पिताका कोई दोष नहीं है। हे भरत! शोकका परित्याग कर शान्त हो और पिताके भाज्ञानुसार अयोध्यामें जा राज्य करो ! मैं भी पिताकी आज्ञाका पाळन कर्जगा।"भरतने पुनः उनके चर णोंमें शीश रख अनेक प्रकारसे प्रार्थना की। जावालि और षशिष्ठ मुनिने भी बहुत कुछ कहा सुना; परन्तु रामने कहा, मैं निश्वय कर चुका हुं और अटल भाव से पिताकी आज्ञा-काही पालन करंगा। हां, आपके अनुरोधसे में चौदह वर्ष व्यतीत होने पर अयोध्या अवश्य आऊ'गा और तुरन्त शालन मार ग्रहण कर्द्भा।" इस उत्तर से भरत निराश हो आप अ

प्रजा जनोंके साथ अयोध्या छीट आये। रामकी पादुकाओंका अमिषेक कराया और शत्रुत्र तथा वशिष्ठादि ऋषियों को शास-। नका प्रबन्ध भार दे, वह जटा और वल्कल धारण कर,नन्दी आममें तप करने छगे।

सन्त समागम-रामके दर्शनार्थ अनेकानेक मनुष्य अयोध्यासे चित्रकृट आने छगे। चित्रकृटपर अनेक योंके आश्रम भी थे। लोगोंके इस प्रकार गमनागमनसे उनको कहीं कष्ट न हो, इस विचारसे रामने उस स्थानका त्याग किया । वहांसे वह दक्षिण दिशाकी ओर चले । अत्रि ऋषिके धाश्रममें जा पहुँचे। ऋषि और ऋषिपतो अनुस्याने उनका घड़ा सत्कार किया। सोताको सुन्दर चस्त्र औरअन्यान्य वस्तु पे प्रदान कीं । वहांसे फिर वह दण्डकारण्य पहुँचे । प्रधम उनका एक विपत्तिका सामना करना पड़ा। विराध नामक एक राक्षस सीताको उठा छै चला। रामने उसे बहुत मारा परन्तु वह न मरा। अन्तमें उसे एक गर्तमें गिरा ऊपरसे मिट्टी छोड़ दी। जब उसका नाश हुआ तो देखा गया, कि एक सुत्दर पुरुष स्वगकी आर जा रहा है। उसने रामसे कहा,—"में एक गन्धवें हूँ और शापवश इस अवस्थाको प्राप्त हुआ था। आज आपके हाथों मेरा उद्घार हुआ और में खर्ग जा रही हूं। है राम! आपको सर्वत्र विजय हो।"

राम! आपका सवत्र विजय हा।"
आगे चलकर शरमङ्ग ऋषिका आश्रम मिला। यह ऋषि
रामके दर्शन कर स्वर्णवासी हुए। वहाँसे चलकर राम सुती-

आर्थनाकी। उन्होंने कहा- "हेराम! यहां राक्षस अनेक प्रकारके उपदव करते हैं। उन्होंने अनेक ऋषियोंको मार डाला है। मरे हुए ऋषिगणोंको अस्पियोंका वह देखो, ढेर लगा हुआ है !" माविगणोंकी बात सुन और उस देरको देख, रामको वडा दुःख हुआ। उन्होंने प्रतिज्ञाको, कि मैं राक्षज़ोंका संहार कर यह संकट दूर कक्षंगा। यहां सोताने रामसे शक्ष धारण करनेके विषयमें प्रश्न किया। रामने कहा- 'ज्ञाह्मणोंकी रक्षाके लिये अत्रियोंका शस्त्र धारण करना अधर्म नहीं है। इससे यह न समकता चाहिये, कि ब्राह्मण आत्रारक्षा करनेमें असमधे हैं। वह चाहें तो शापसेही राक्षसोंको जनाकर भस्म कर सकते है, परन्तु वह कठिन तपस्या कर जिस पुण्यका सँवय करते हैं, उसको इस प्रकार खोना उचित नहीं समभते। उनकी रक्षा मुहेही करनी चाहिये।" वहांसे चलकर राम पंपा सरोवरके पास पहुंचे। उसके तटपर एक बगुलेको ध्यानस्य देख सङ्ग-णसे कहने लगे-

पश्य लक्ष्मण पंपायां बको परम धार्मिकः। शनैः शनैः पदं घत्ते मतस्य हिंसन शंकया॥ ं अर्थात् देखो लक्ष्मण ! यह बगुला बड़ा घार्मिक प्रतीत होता है। कहीं दत्र कर मछिलयां न मर जायं, इस विचारसे वह धीरे धीरे पैर रखता है। रामकी यह बात सुन सरोबरकी एक मछ-लीने कहा-

पथिका नेव जानन्ति जानन्ति सहवासिनः । • सनेन धृत वृत्तेन मत्कृष्ठं निष्कुली कृतम्॥

'अर्थात्, इस रहस्यको पथिक क्या जानें ? इसे तो साथके रहने वालेही जान सकते हैं। इसी धर्मावतारने हम लोगोंका सर्वनांश्रा कर डाला है। वास्तवमें जब तक किसीके गुणका वास्तविक ज्ञान नहीं होता है, तब तक लोग आडग्बर और साधुताको देख उसपर मोहित रहते हैं, परन्तु जब दीर्घ कालके परिचयसे उसके सत्य खक्षपका ज्ञान होता है, तब उन्हें अपने पूच विचारों में परिवर्तन। करना पड़ता है।

राम यहांसे चलकर विनध्याचल पहुंचे। वहां अगस्त्य भ्रापिका आश्रम था। भ्रापिके यथोचित सत्कार कर कितनेही शिक्षास्त्र भेट दिये। रामने उनके निकट शौवी दीक्षा श्रहणकी। वहांसे वह पंचवटी पहुंचे और शरद ऋतुका सौन्दर्य देख, वहीं पणं कुटी खापित कर सहर्ष समय व्यतीत करने लगे।

राख्यसोंका विनाश—पक दिन रावणकी यहिन सूर्यनला सुन्दर कप घारण कर वहां जा पहुंची। रामको देल वह मोहित हो गयी और उनसे व्याह करनेके लिये आग्रह करने लगी। रामने सीताको दिखा कर कहा, कि मैं विवाहित हूं। मुसे और धिवाह करनेकी आवश्यकता नहीं है। राक्षसी यह सुन कर कृद्ध हो गयी और सोताको मारने दौड़ी। रामने लक्ष्मणको सङ्कोत किया और उन्होंने उसके नाक कान काट लिये। सूर्यनला रोतो विल्लाती अपने माह्योंके पास जा पहुंची। उनकाः

لك)(ح

माम जर भीर दूवण था। वह रामको द्रांड देनेके लिये सद्रल बल जा पहुंचे परन्तु रामने सयका विनाश कर डाला। उन मेंसे एक भी जीवित न बवा। सूर्वनखा रोनी हुई लङ्का पहुंची। वहां रावणसे सब हाळ कहा। खरदूषण और उनके प्रवल सैन्यका विनाश सुम रावणको सोमातीत क्रोध हुआ। उसने राम और लक्ष्मणको मार डालनेकी बात कहीं, परन्तु सूपंनखाने समभाया, कि वह दोनों बड़े पराक्रमी है। युद्धमें उनको पराजित करना सहज नही है। उनके साथ एक सुन्दर छी है। उसका इरण कर छेनेसे वह दोनों निःसन्देह शोकातुर हो प्राण त्याग दगे। रावण मारी बके पास गया और उससे किसी प्रकारका पद्यन्त्र रचनेको कहा । मारीचने कहा—"यह वात छोड़ हो... वह महा पराक्रमी पुरुष हैं। स्रोते हुए सिंहको जगाना भच्छा नहीं। मुझे विश्वामित्रके आश्रममें एक चार उनकी शक्तिका परिचय प्राप्त हो चुका है।" रावणने उसकी एक न सुनी और सूर्पनकाके मर्म-प्रहारोंसे प्रभावित हो पड्यन्त्र रचने लगा। उसने मारीचको सुवर्ण मृगका रूप घारण कर योग देनेके लिये बाध्य किया। मारीचने पुनः एक वार समभानेका उद्योग किया। यह उसका अन्तिम प्रयत्न था।

मारीचको वक्काठय—'हे रुड्डेशे! संसारमें मधुर-भाषी वाचाल मनुष्योंका अभाव नहीं। वह सहस्रावित्र मिल सकते हैं, परन्तु सुननेमें कटु अन्तमें परम लाभदायक वातोंके कहने भीर सुनने वाले बहुत कम मिलते हैं। मेरी बार्ते भी इस المراالين

समय भावको अच्छो न छर्मगी, परन्तु उनसे आपका हित अवश्य होगा। ऐसा काम करा, जिससे सप राक्षसीका कल्याण हो । कहीं ऐसा न हो कि रामकी कोधान्निमें पड़ कर सारा राध्रस-वंश खाहा हो जाय ! जिस सीताका हरण करना चाहते हो वह कहीं आपके प्राणका हरण न करने लग जाय ! उलका जनम कहीं इसी लिये न हुआ हो! नीच प्रकृति है दुए शानक अपना और अपनी प्रजाके नाशका कारण बन जाते हैं। रामको भूख किंत्रा विषय-छोलुर न समिक्षरे। पिताने उन्हें निर्वासित महीं कर दिया, किन्तु वह खयं उनकी प्रतिहा पूर्ण करनेके लिये द्राडकारस्य चले आये हैं। पति और पातिवतके प्रनापसे सीताको रक्षा आयो आय हुआ करतो है। उसके हरणका विवा र क्यों करते हो ? रामको कोषासिमें सहसा प्रवेश करना अनु-चित है। आपको इस प्रकार काल मुचमें पतित होनेको उत्कटा क्नों हुई है ? राम धर्मातमा हैं और सीता लगी है। उनका तेज व्यतुपम है। रामका धतुत्र सोताका आश्रय है। भापको उसके हरणका उद्योग न करना चाहिये। रामकी दृष्टि पड्नेही आपका खन्त होगा। अपने जीवन, पेश्वर्धा और राज्यको रक्षाके लिये, विभीपणादि विवेकी और धामिक मन्त्रियोंसे मिलकर विचार करिये। गुग और दाप के वलाबलका निर्णय करिये, अपने ओर रामके -सामर्थ्यकी तुलना कर लीजिये, सोच विचार और निश्चय कर क्रेनेके बाद दी ऐसी प्रवृत्तिमें पड़ना चाहिये । मैं तो आपसे यही कहूंगा, कि रामसे विरोध करना कदापि अच्छा नहीं। एक

समय में सुवाहु बादि राक्षसोंको साथ छे यह मद्दा एरने गया था। वह घटना मुझे आज भी याद है। गुवाहु आदि अनेक राक्षसोंको रामने मार डाला था। मेरा विश्वास है; कि उनके अनुब्रह्से ही में उस समय जीता बचा। है दशपन्य! सीताफे पीछे कहीं यह सोनेकी लड्ढा मिट्टीमें न मिल जाय! अनेक निर्दोष भी आपके साथ पिस जाउँगे, दशका विचार फिरी! निः सन्देह, पापियोंके संसर्गसे, उनका आश्रय प्रहण करनेसे, पाप न करने पर भी दुःख उठाना पड़ता है। पर दाराका स्परं, यह एक महान पातक है। यदि आप चाहते हैं कि दीर्घराल पर्यंत पेरवर्ध भीग करें, मान और राज्य क्यर रहे, अम्मुद्द हो तथा स्त्री और मित्रोंका साथ यना रहे, तो रामसे वैमनस्य देश स्था स्त्री और मित्रोंका साथ यना रहे, तो रामसे वैमनस्य दहाना छोड़ दीजिये। आपके अन्तानुस्में अनेकारेक दियां,

नहीं करते ? यह उन लोगोका ही दोष है । मुक्के इस बातको चिन्ता नहीं है, कि मेरा नाश होगा, किन्तु आपके परिवार और समस्त सेनाओं के नाश होने का शोक है । मेरी मृत्यु अब आ पहुंची । रामके हाधसे मैं मृत्यु को प्राप्त होना अच्छाही सम-कता हूं । इसमें लेशमी सन्देह नहीं, कि रामके दर्शन होतेही मेरा नाश होगा और सीताका हरण होतेही आपका और आपके परिवारका नाश होगा।" मारीचने इस प्रकार बहुत कुछ कहा सुना, परम्तु मृत्यु-शय्या पर पड़ा हुआ मतुष्य जिस प्रकार खोषि सीकार नहीं करता, उसो प्रकार रावणने यह उपदेश सीकार न किया । मारीचकी निराशा बढ़ गई। वह शोकातुर और विवश हो उसके साथ दएडकारण्य गया।

सीता-हर्ग्या—रावण संत्यासी बना और मारीचको मृग बनाया। मृगको देख सीता मीहित हो गर्यो और रामसे उसको वर्म छानेको कहा। रामको तो यह छीछा करनी हो थी। वह धनुष वाण छे कर उसको मारने चछे। पणंकुटीसे वह बड़ी दूर निकल गये। अन्तमें रामका वाण छगते ही वह माया-मृग मृत्युको प्राप्त हुआ। मरते समय बसने छक्ष्मणका नाम छे कर उन्हें बड़े, जोरसे पुकारा। वह शब्द सुन सीता शंका करने छगीं भीर रामकी सहायताके छिये छक्ष्मणको भी भेज दिया। इस प्रकार उनकी अनुपिश्वति देख रावण सीताको उठा छे गया। जब वह होनों छोटे तो सीता कुटीमें न मिछो। वह समक गये, कि उनकी अवश्यहां कोई राक्षस उठा छे गया। किर भी वह जहां

तहां खोज करने लगे। विह्वल हो भटकते हुए मानों वह संसारको शिक्षा दे रहे थे, कि वनमें स्त्रियोंको साथ लानेवालों की यह दशा होती है।

सीताकी खोज-ईंश्वरावतार श्रीरामवन्त्र सीताकी खोजमे भटक रहे थे। ईश्वर होने पर भी, जान वृक्तकर यह नर लीलाका विस्तार कर रहे थे। सती पार्वतीको यह देख शङ्का हुई और उन्होंने प्रकट हो उनकी परीक्षा छी। उनकी ज्ञात हो गया, कि राम पूर्ण ज्ञानी हैं और उनको किसी वातका मोह नहीं है। काम, कोध, लोभ, मोह, मद, और मत्सर यह उनके अधीन है। वह असिमान और दास्मिकतासे रहित और ज्ञानी होते हुए भी, केवल संसारको दिखानेके लिये, अज्ञानियों से लक्षण और वेश घारण कर भटक भटक कर लोगोंको एक प्रकारसे शिक्षा दे रहे हैं।

खोज करते हुए राम जटायुके निकट जा पहुंचे। उसका थन्तिम समय समीप था। उसने सीताको छुडानेके लिये रावणसे न्युद्ध किया था, किन्तु सफल न हो वुरी, तरह आहत हुआ था। रामको सीता हरणको सव वार्ते वता कर उसने देह त्याग ही। उसके प्राण मानों यह कहनेही के लिये अटक रहे थे। रामने स्वयं उसका अग्नि संस्कार किया। वहांसे वह दक्षिणकी ओर चले। मार्गमें कवन्य और शवरी का उद्धार तथा रावणके भेजे हुए कितनेही रार्क्षसोंका नाश किया। इसके वाद वह ऋष्यमूक पर्वतके निकट जा,पहुँचे। यहां हनुमानसे भेट हुई।

किष्कन्धा नरेश सुग्रीवको उसके भाई बालिने राज्य छीनकर निकाल दिया था। हनुमानने रामसे उसका परिचय और मेन्नी' करायी। नल, नील, जाम्बवन्त, इत्यादि उसके मन्त्री भी वहीं था मिले। सबने रामकी भक्ति और सेवा स्वीकांर की। सुग्रीय द्वारा कुछ आभूषण और वल्ल प्राप्त हुए जो सीताने चिह्न स्वकृप जाते स्मय पथमें डाल दिये थे। रामने एक ही बाणसे सप्ततालोंको भेद अपनी अद्भुत शक्तिका परिचय दिया और बालिको भी एक ही बाणसे मार कर सुग्रीवको राज्य वापस दिलाया। इससे सुग्रीवने प्रसन्न हो, सीताकी खोज और उनकी प्राप्तिके लिये। उद्योगकरने का वचन दिया।

राम राविशा युद्ध—रामने भ्रष्यमूक पर चतुर्मास क्यतीत किये। फिर हनुमान, अङ्गद, नील, नल, जाम्बवन्तादिक वीर सीताकी खोज करने गये। वह समुद्रके तट पर पहुँ वे। वहां जटायुके भाई सम्पातीसे मेट हुई। उसने बतलाया कि सीता लङ्गाके अशोक बनमें बैठी हुई रो रही हैं। सीताका यह पता मिलते ही हनुमानने साहस कर समुद्र पार किया और लङ्गा जा पहुं वे। वहां सीतासे मेट हुई। हनुमानने उनकी आश्वासन दे। लङ्गामें आग लगा और अनेक उत्पात कर रावणका खूब अपमान किया। सीताका सन्देश और लङ्गाका भेद ले वह लौट पढ़े। समुद्रके तटपर अङ्गदादिसे भेट हुई। प्रसन्न हो ते हुए सब लोग रामके पास पहुँ वे। हनुमानने रामको सीताका सन्देश और लङ्गाका सीताका सन्देश और लङ्गाका सीताका सन्देश और लङ्गाका होल सुनाया। इस समावारको प्राप्तकर

176)(g-17

सुप्रीयने सेना एकत्र की। राम लक्ष्मण भीर सुप्रीत यह तीनों हनुमान, अडुन्द, नल, नील और जाम्यवन्त इत्यादि नायकोंकी प्रधानतामें अगणित सैन्य ले समुद्रके तटपर जा पहु चे। नल गीर नीलने सेतुकी रचनाको और समस्त सेना समुद्र पार कर गयी। लङ्कार्मे एक पर्वतकी उपत्यकार्मे शिविनकी स्थापना हुई और युद्धकी तच्यारियां होने लगीं। विभीषणने बहुत समभाया कि रामसे सन्धि करली जाय, परन्तु रावणने उसकी एक न सुनी और उसका तिरस्कार किया। विभीषण धर्मा-टमा और नीतिश था। वह अपने भाईके इस क्रत्यसे अप्रसन्त इया भीर रामको जा मिला। रामने उसका यथोचित सत्कार किया और उसे लङ्काका राज्य देनेका चचन दिया। रामने मङ्गदको विष्टिके लिये भेजा, परन्तु उसका कोई फल न हुआ। अन्तर्मे उनकी सेनाने आक्रमण और राक्षसोंने उसका प्रतिकार किया। प्रतिदिन भीषण युद्ध होने लगा और अनेकानेक चीर हता-हत हो गिरने छगे। अनेक राक्षसोंका नाश हुआ। रावणके कोध की सीमा न रही। उसने शक्तिशाली मेघनादको युद्धार्थ प्रेषितः किया। उसने भयङ्कर वाणोंकी वृष्टिकर अनेक वीरोंका नाश-कर डाला। उसकी एक तीक्ष्ण शक्तिके आघातसे लक्ष्मण भी मुच्छित हो गिर पढ़े।

रामका बन्धु प्रोम—स्थमणकी यह अवस्या देख राम शोकातुर हो कहने स्रो—"हाय! स्थमणकी शोचनीय दशा देख मेरा हृदय विदीर्ण हुवा जाता है। मैं सीताका वियोग सहन कर सकता हूं, राज्यके लोभको जलाञ्जलि दे सकता हूं और बढ़ेसे बढ़ा त्याग कर सकता हूं, परन्तु लक्ष्मण के बिना जीवित नहीं रह सकता।

> देशे देशे कलत्राणि मित्राणिच पुरे पुरे। तंदेशं नैव पश्यामि यत्र स्नाता सहोदरः॥

अर्थात्, स्त्रियां प्रत्येक देशमें प्राप्त हो सकती हैं, मित्र प्रत्येक स्थानमें मिल सकते हैं परन्तु ऐसा कोई देश नहीं देखा जहां सगा भाई मिल सकता हो। रामका लक्ष्मणपर मैसा भनि-र्चचनीय प्रेम था. यह उनके इन शम्दोंले ही प्रकट होता है। वास्तवमें भाईके स्नेह जैसा स्नेह संसारमें दूसरा हैं ही नहीं। अनेक प्रकारके स्नैहियोंका स्नेह सहोद्र बन्धु के स्नेहका शतांशभी नहीं कहा जा सकता। यह कदापि उस स्नेहकी समता नहीं कर सकता। जिनका हृद्य बन्धुओंके स्नेहसे बाद्र रहता है, वही धन्य है। बम्धुभोंके आश्रयसे अनेक प्रकारको भावत्तियां सहजमें दूर हो जाती हैं। बन्धुओं कें आश्रयंसे छक्ष्मो और चिन्तामणि भी दु-ळॅभ नहीं कहे जा सकते। बन्धुके प्रेमको तुलना किसी अन्य के प्रेमसें नहीं की जा सकती। स्त्रो और सन्मित्रका प्रेम उ-सके एक अणुकी भी समता नहीं कर सकता। जो लोग इस को भूलकर परस्पर द्वेष भाव रखते हैं, उनको 'नर' न कह 'वानर' कहना चाहिये। रामका लक्ष्मणपर सीमातीत स्नेह ऱ्या। उनके उपरोक्त वसन ठीकही थे।

यधोचित उपचार द्वारा लक्ष्मणकी मुर्च्छा दूर की गई।

स्मिण सबेत पूप और सेनाका उत्साह कई गुणा अधिक षद् गया। दोनों दलोंमें युद्ध होने लगा और सहस्रावधि सैनि-क घीर गतिको प्राप्त होने छगे। अगणित राक्षसींका नाश हुआ और रावणकी ज्याकुलता बढ़ने लगी। उसने बढ़े अभि-मानसे कुम्भकरणके युद्ध करने भेजा; परन्तु उसकी भी वही गति हुई। मेघनाद घड़ा मायाची और शूरवीर था, उसने छ-त्रिम सीताका शिरच्छेद कर रामका उत्साह भङ्ग करना चाहा, परम्तु उसकी इस मायाका कोई फल न हुआ। उसने अक्षय रथकी प्राप्तिके लिये यज्ञारम्भ किया परन्तु लक्ष्मणने उसे विध्व-न्स फर डाला । अय उसकी निराशा यह गई और वह बड़े वेगसे युद्ध करने लगा। लक्ष्मणने अतुल पराक्रम दिखाते हुए उसका नाश किया। उसकी यह दशा देख लङ्कामें हाहाकार मच गया। सव लोग शोकातुर हो रावणकी निन्दा करने लगे। यह भी दु: खित हो विलाप करने लगा, किन्तु इतना हो जानेपर भी वह निरुत्साह न हुआ। वह बड़ा विचित्र भीर शक्तिशाली जीव था। उसने राक्षसी मायाका विस्तार करना आरम्भ किया। अहिरावण राम और लक्ष्मणको पाताल उठा छै गया। महावीर हनुमान उनकी खोजमें वहां जा पहुचे। अहिरोवण और उसकी सेनाका विनाम कर वह तीनों सकु-शल लौट आये। पुनः भीषण समर होने लगा। रामने अने-कानेक धीर वीर और शक्तिशाली राझसींका नाश कर डाला। अन्तमें स्वयं रावण युद्धार्थ उपस्थित हुआ।

. Dallen

रावगा वध-राम और रावणसे बड़ा भयद्भर युद्ध हुआ । देवसागण विमानमें बैठ वह दूश्य देखने लगे। रावणको सम्मुख देख रामने भृकुटि चढ़ाकर कहा—''हे नीच! तू यहा दुष्ट है। तूने हमारी अनुपश्चितिमें निर्ल जाहो, सीताका हरण किया। मैं तुक्ते तेरे दुष्कर्मका फल चलाता हूं, सत्वर तय्यार हो! पुत्र और भाइयोंका विनाश होनेपर भी तुम्से चेत न हुआ ! छे अव तेरी जीवन-अविध समाप्त हुई।" इस प्रकार कह रामने बाणोंकी भीषण वर्षा आरम्भ कर दी। देखते ही देखते उसका इत्य विदीर्ण हो गया। जिस प्रकार पुरुष नष्ट हो जानेपर पुरवात्माका खर्गसे अधःपात होता है, उसी प्रकार रावणका समर भूमिमें पतन हुआ। उसका शोणित मृत्तिकामें सन गया और प्राण पर्षेठ उड़ गये। वची खुची सैन्यका भी संहार हुआ और चारों ओर हाहाकार मच गया। मन्दोदरी आदि महिलायं क्रन्दन करने लगीं। राक्षसियां अपने पति भीर पुत्रोंको याद कर कर रोने छगीं। रावणकी निन्दा करती दुई अनेक स्त्रियां स्वजनोंके शव गोटमें हो हाहाकार करने लगीं। मन्दोदरी विलाप कर कहने लगी—"है प्राणनाथ! है विश्वः विजेता ! भाज तुम्हारी यह क्या दशा हो गयी ! हाय ! तुमने मेरी एक म सुनी और अपना सर्वनाश कर डाला। सीताके प्रसायको तुम न समक सके भीर आज इस दशाको प्राप्त हुए। मात्र मुद्दी भीर लड्ढाकी अनाच कर लड्ढेश! कहा चले गये! तुमने हाय! यह कैसा अनर्थ किया! तुरहारी देह यहां पड़ी-

दे और भारमा नरकमें। हाय ! तुमने यह क्या किया !" इस प्रका र वह यहुत कुछ कहती और रोती रही। रामने उसे आत्मक्षान का उपदेश दे शान्त किया। विभीषणने रामको आजा और सम्मतिसे स्वजनोंकी उत्तर किया की।

सीताका उद्धार-सीता अशोकवनमें नजर वन्द धीं। वह विरद्द व्यथासे दुर्व छ हो गयी थीं। विभीषण उन्हें रामके पास छे आये। सीताने सानन्द और सजल नेत्रोंसे रामको बन्दन किया। वह साक्षात शक्तिलक्षण थीं। राम मा जानते थे, कि सीताका सतीत्व अलएड है। किर भी लोकापत्राहके भयसे वह उनको प्रहण करनेमें संकोच करने लगे। सीताने अपनी सत्यता दिखानेके लिये अग्नियवेश किया। सांच को आंच कहां? वह उयोंको त्यों वाहर निकल आयीं। यह देख और देव-ताओंकी बात सुन रामको विश्वास हो गया, कि वह निष्कलकु है। विरद्दिणी सीता रोमके मुलार्विन्दको देख प्रसन्न हुई और रामने अपना प्रेम प्रकाशित कर उनका कह दूर कर दिया।

विभीष्याका अभिषेक — लङ्कापति रावण और उसके सहचारी राक्षस प्रजा जनोंको दुःख देते थे। ऋषि मुनि व्याकुल हो रहे थे और अन्याय अत्याचारकी वृद्धि हो गयी थी। रामने अङ्गदको भेज उसे समक्षानेका प्रयत्न किया, परन्तु जब उसने न माना तब उन्होंने राक्षस कुलका नाशकर प्रजाको रक्षाकी। शरणागत विभीषणकी नीतिज्ञता देख रामने उसे लङ्काना शासनाधिकार प्रशन किया। यदा विधि उसका अभियेक

बुधा और जनताके कष्ट दूर कर दिये गये। लङ्का लक्ष्मीकी मृति थी। धनादिक की वहां बड़ी विपुलता थी। चिभीषणने रामको बहुत कुछ दैना चाहा, परन्तु न उन्होंने कुछ लिया न और किसीको छेने दिया । रामकी नीति ऐसीही थी। यही कारण है, कि आज भी उनके गुणोंका गाम होता है और उनकी उज्जवल कीर्ति दिगन्तोंमें व्याप्त हो रही है। उनकी इस नीतिसे यह शिक्षा प्राप्त होती है, कि राजाओं को प्रथम अन्यायी नृपतिको उपदेश देना चाहिये। उससे केवल ऐसी भवसामें युद्ध करना चाहिये जब कि वह उस उपदेशकी अवहेलना करे। युद्ध करने पर चदि वह शरण था जाय और नीति न्याय युक्त आचरण करनेकी प्रतिहा करे तो क्षमा कर उसे नागरिकके अधिकारसे रहने देना चाहिये। उसके राज्यकी व्यवस्था करनेके लिये वहींका प्रजा प्रिय और न्यांय नीतिक अधिकारी नियत करना चाहिये। इस कत्त व्य-पालनके अतिरिक्त विजेताको कोई और भावना या अभिलाषा न होनी चाहिये। इससे उस देशकी प्रजा सुसी रहती है और वहां घन घान्य तथा ऐश्वर्यंकी वृद्धि होती है। इस प्रकारकी नीतिको काममें लानेवाले नरेशोंकी सदा सर्वदा प्रशंसा हुआ करती है।

रामका अयोध्या गमन—रामने लङ्काकी ऐसी राज्य व्यवसाकी, कि प्रजाको कोई कष्ट न रहा। धनवासकी अवधि समाप्त होने आयी थी, अतः पुष्पक विमान मंगाया गया। राम स्थान सीता सुपीव और हनुमानादि उसमें बैठ अयोध्या

TO (67.

बलें। मार्गमें लोकपाल पुष्प यृष्टि करते थे और ब्राह्मण उनके चरित्रका गान करते थे। राम अरण्यमें जहां जहां रहे थे, कठिनाइयां उठायी थीं और दिन बिताये थे, वह सब स्थान सीताको, दिखाते जाते थे। अनेक ऋषियोंके दर्शन करते हुए वह अवधिके अन्तिम दिन भरद्वाजके आश्रम पहुँचे। उन्होंने रामका बड़ा सतकार किया और अयोध्याको खबर बतलाते-हुए कहा कि भरत तपखीका वेश धारण कर नन्दी ग्राममें आप-की मार्ग प्रतीक्षा कर रहे हैं। यदि आप निश्चित समय पर वहां न पर्चुचेंगे तो वह अपना शारीर त्याग देंगे। रामने यह सुन उनको सूचना देनेके लिये इनुमानको विदा किया। इनुमानने जाकर भरतको समाचार सुचित किये। भरत अग्नि प्रवेशकी तय्यारी कर रहे थे। इनुमानकी बात सुन वह पुलकित हो उठे। उनके हर्षकी सीमा न रही। हनुमानको वह उपहार देने लगें, और अपने भाग्यकी प्रशंसा करने लगे। शत्रु प्रकां भेज देव मन्दिरोंमें पूजा करायी और नगर निवासियोंको सुचना दी। रास्ते सजाये गये और सुगन्धित जलका छिड़काव किया गया। पताकार्ये उडने लगीं और वन्दनवार वधि गये। स्त्रियां मङ्गल गाने लगीं और वाद्योंका मधुर घोष होने लगा। वाल, युवा और वृद्ध सभी अपने अपने घरसे निकल पड़े। अगवानीकी तय्यारी हुई और चारों ओर धूम मचने छगी। प्रजा, मन्त्री और सैनि-कोंका दल वाद्योंकी गगन मेदी ध्वनि करता हुआ नगरके वाहर पहुंचा। पाळकीमें बैडाल कर कौशल्या सबके आंगे की गर्यी।

उनके पीछे सुमित्रादि भीर मातायें रकी गयीं। मृदद्ग भेरी
सीर शङ्कोंका मङ्गळ-नाद होने लगा। भरतने रामकी पादुकारें
शिरोधार्यकी, मन्त्रीगण पैदल चले और गायन तथा वादनका
स्वर सुख पहुंचाने लगा। पोद्धागण अपने वीर धेशमें सुसजित थे। सोने और चांदीके साजसे सजाये हुप हाथी भूम
रहे थे। चित्र विचित्र ध्वजालंकत रथोंकी शोभा, छत्र भीर चामरोंकी छटा कुछ और ही थी। यह सुशोभित और सुसजित
समुदाय रामका विमान देख हर्षनाद करने लगा। बाढोंकी
पकत्र ध्वनि गगनके उस पार पहुंच गयी और राम विमानसे
नीचं उतर पड़े।

भर्त भेट भरत रामको देख उनके चरणोमें गिर पड़े। उनकी आंखोंसे जल बह में लगा। रामने उन्हें उठा कर गले लगाया। भरतने वह पादुकार्य उनके सम्मुल रक्ष कहा- "लीजिये, यह आप अपना राज्य संमा लिये। आज मेरा जन्म और मनोरथ सफल हुआ। आपके प्रतापसे सेना और कोपमें किसी प्रकारकी न्युनता नहीं हुई। आप सब कुछ संमाल मुक्ते बन्धनयुक्त कोजिये"। रामने भरको बार्यवार आलि गन किया। इसो प्रकार सीता और लहमणसे भी भेट हुई। रामा दिकने बाह्मणादि योग्य पुरुषोंके चरण स्पर्श किये। प्रजाने रामको प्रणाम किया। बहुत दिनोंके विखु हे हुए लहमणादिकको देख जनता पुष्प वृष्टि कर हथीं नमस्त हो गयी, भरतने पादुकार्ये उठायीं विभीषण तथा सुप्रीधने चमर उठाये भरतने पादुकार्ये उठायीं विभीषण तथा सुप्रीधने चमर उठाये

المالات.

और हनुमानने छत्र उठाया, शत्रुघने धनुष और वाण उठाये, सीताने तीथोंदकका कमए इल उठाया, अङ्गद्ने तलवार और जाम्ब-वन्तने ढाल उठायी। वन्दीगण स्तुति करने लगे। इस तरह रामने नगर प्रवेश किया। इसके वाद माता, गुरु, मित्र तथा अन्यान्य लोगोंका रामने यथोचित सत्कार किया। बशिष्ठने उनको जटायें उतरायीं और तीथोंदकसे स्नान कराया। शुप मुहू चं में यथा विधि उनका अभिषेक हुआ और वह प्रोम पूर्वक प्रजा पालन करने लगे।

सीताका परित्याग - लोकमत जाननेके लिये रामने अनेकानेक गुप्त चर नियत किये थे और आवश्यकतानुसार वह स्वयं भी वेश वदलकर नगर चर्चा देखने निकल पड़ते थे। इस समय नगरके एक धोवोने अपनी ख्रीको दुराचारिणो कहकर उसे निकाल दिया था। उस स्त्रीके विताने विनय अनुनय कर उसके पृतिसे उसको स्रोकार करनेको कहा। राम सारा हाल देख रहे थे। घोबी सर्यं व्यसनी और दुष्ट था, किन्तु उसने उत्तर दिया, कि में राम नहीं हूं, जो रावणके यहां रही हुई लोताकी मांति इसका पुनः खा-कार कर लूं। रामको उसकी यह बात सुन यड़ा बुरा छगा। यद्यपि उनका पूर्ण निश्वास था, कि स्रोता निष्कळङ्क है, उसका पातित्रत अलग्ड है तथापि जनता का भ्रम दूर करना ही उन्होने उचित समका। वह लक्ष्मणसे कहने लगे—'देखो! सोता परम सती है, मुक्ते उसके चरित्रपर छेशमात्र भी सन्देह नहीं है। · फिर भी जनतामें भ्रम फैल रहा है। इस लोकापवादको दूर करनेके लिये मैं सीताका परित्याग करता हूं। वह कल ऋषि-

योंके दर्शनार्थ उनके आश्रम जाना चाहती है। तुम उसे गङ्गा-के उस पार ले जाना और वहीं छोड़कर चले आना।" रामकी यह बात सुन लक्ष्मणको बड़ा दु,ख हुआ। वह कहने लगे-"सीताको में माता समान मानता हूं। मैं उनको छोड़कर कैसे लीट सक्तुंगा !" उन्होंने अनेक प्रकारसे रामको समभाया और प्राथं ना की, कि आप ऐसा न करें परन्तु राम अपने निश्चयपर अटल रहे। रामकी आज्ञाका पालन करना ही परम धर्म मानकर लक्ष्मण विवश हो सीताको गङ्गाके उस पार लेगये। वहां अत्यन्तः दुखित होकर सारा हाल कह सुनाया और उन्हें धैर्घ्य देने लगे। सीता पर मानो वज्रपात हुआ। वह कटे हुए कदली वृक्षके समान मूर्च्छित हो गिर पड़ीं, परन्तु भ्रातु-सेवक लक्ष्मण रोते हुए अयो ध्या लीट आये। कुछ समयके वाद जब सीताको चेत हुआ और लक्ष्मण भी न दिखाई पड़े तय वह उच्च स्वरसे रदन करने लगी। छस समय वाल्मीकि वहाँ स्नान करने गये थे। वह रुद्दन शब्द सुन कर सीताके निकट गये और उन्हें आश्चासन दे अपने आध्रम लिवा ले गये। ऋषि-पत्तीने उनका वड़ा सत्कार किया और धैय्यं दिया।

लव-कुश् उत्म — सोता गर्भवती भी। यथा समय उन्होंने लव शीर छुत्रा नामक हो तेजस्वी और पराक्रमी पुत्रोंको प्रस्मव किया। ऋषि प्रवर घाल्मीकिने उनका लालन पालन कर उन्हें। शिक्षित बनाया। लोकापवादसे मुक्त होनेके लिये रामने सीनाका त्याग तो कर दिया,परन्तु यह उनके विना बहुत दुःशी रहने लगे।

12)(CT.

उनका चित्त उदास और अशान्त बना रहता था। इस व्ययताको दूर करनेके लिये ऋषियोंने उनसे यज्ञ करनेको कहा। रामने अश्व-मेध यज्ञका अनुष्ठान किया। सीताके स्थानमें उन्होंने उनकी सुवर्ण प्रतिमा स्थापितकी। इसी बातसे वह सीताको कितना चाहते थे, इसका पता चलता है। बास्तवमें सीता उनके हृदयसे दूर न हुई थी। प्रजाका भ्रम और मनोविकार दूर करनेके लिये ही उन्होंने उनका त्याग किया था।

यथा नियम अश्व छोड़ा गया। वह विचरण करता हुआ बाल्मीकिके आश्रममें जा पहुंचा। सुकुमार किन्तु पराकमी चालक लव और कुशने उस अश्वको बांधलिया। उसकी रक्षाके छिये ह्युमानादिकी अधीनतामें जो विशाल सेना थी, वह युद्ध करने लगी । परन्तु लव और कुशने वोक्ष्ण वा-णोंको वृष्टि कर सबको मूर्च्छित कर डाला। यह अद्भुत समा-चार सुन राम स्वयं यज्ञको छोड़, युद्धाथ उपस्थित हुए। पिता और पुत्रोंमें युद्धकी तय्यारियां हुईं। परस्पर कोई किसीका पहचानता न था। अकस्मात् रामके चित्तमें वात्सव्य भाव उत्पन्न हुआ और उनका हृदय किसी बिलक्षण आकर्षण शक्ति द्वारा उन बालकोंकी ओर आकर्षित होने लगा। राम ऐसा होनेका कारण न समक सके; किन्तु साधारणही उनसे कुछ प्रश्न कर बैठे। उसी समय वहां वाल्मीकि भी आ पहुंचे। उन्हों ने परस्पर एक दूसरेका परिचय कराया और सीताकी भी मेट करायी। राम अपने वीर पुत्रींको देख बढ़े प्रसन्न हुए। वह

सीता सहित उन पुत्रोंको अयोध्या छित्रा गये और यहको समाप्त किया। रामने इसी भांति अनेक अश्वनेत्र और पौंढरो-कादि यह किये।

रामकी नित्यचर्या-वन्दी जनोंके मङ्गळ गान सुन राम अरुणोद्यके पूर्वही शय्याका त्याग करते थे। फिर बहिदिशागमन और हस्त मुख पादादि प्रक्षालन कर स्नान करते। इसके बाद सन्ध्योपासन और अग्नि होत्रादि नित्य कर्मों से निवृत्त हो गुरु विश्वष्ट तथा अन्य ब्राह्मणोंका पूजन करते। मध्याहन कालमें पुनः सन्ध्या ब्रह्म-यह कर अतिथियोंको भोजन कराते।यह सब हो जानेके बाद वह खयं भोजन करते और द्रवार जाते। रामके पूर्वही भरत, शत्रुघ, लक्ष्मण तथा माएडलिक नरेश वहां पहुंच जाते थे। उनके आतेही सब लोग खड़े हो उनका खागत करते और उनके सिहासनाहड़ होनेके बाद सब लोग अपना अपना स्थान ग्रहण करते थे। राम सर्व प्रथम राजकार्य्य तथा प्रजाकार्य्य करते। फिर ऐतिहासिक चर्चा श्रवण करते. देश देशान्तरोंकी वातें सुनते और यथा समय समा विस-िर्जात करते। सायं सन्ध्यादिसे निवृत्त हा वह अन्तःपुरमें प्रवेश करते और कभी कभी वेश वद् छ कर नगर चर्चा देखने निकल पड़ते थे।

रामका अधिकार—समस्त भारत, उङ्का और उसके आसपासके टापुओं पर रामका पूर्ण अधिकार था। जिस समय वह सिंहासनाकड़ हुए, उस समय तीन सी नरेशोंने उपिष्यत हो 'कर उनकी अधीनता स्तीकार की थी। भारतकी चारों-ओर उनका अधिकार था। वह वड़ी योग्यतासे शासन कार्य्य करते थे। लक्ष्मण प्रतिदिन सभामें यही प्रकाशित करते, कि एक भी मुक्समा नहीं आया। इसका कारण रामकी शासन-प्रणाली ही थी। न कोई अपराध करता था, न किसी को द्राइ देनेकी आवश्यकता पड़ती थी। प्रजाका आचरण ऐसा उत्तम था, कि किसीको स्त्रमें भी न्याय मन्दिर तक जाना न पड़ता था। उनके दरवारमें मार्कण्डेय, मीद्रगत्य, वामदेव, वशिष्ठ, काश्यप, जावालि, गौतम और नारदादि नव मंत्री थे।

रामराज्य रामकी नीति उत्तम और न्याय अद्वितीय था। उनकी प्रजा भी भीतिमान थी। अनीतिमान कोई न था। अवराध होते ही न थे। "दएड" तो केवल संन्यासियोंके हाथमें ही दिखायी पड़ता। "दन्धन" और "मार"का अनुभन पशुओंको भी न मिलता था। सबको स्वधर्म पर प्रेम था। लोग दीर्घायु थे। वृक्षोंमें इच्छानुकूल फल और फूल उत्पन्न होते थे। वर्षा यथोचित परिमाणमें आवयकतानुसार होती थी। वायु निरन्तर शुद्ध रहती थी। रोग, शोक, ग्लानि, भय, असमय वृद्धत्व और चिन्तादिक मानसिक किंवा शारीरिक व्याधियां किसीको न होतो थीं। समस्त जनता प्रसन्न और सन्तुष्ट रहती थी। लोगोंको शिक्षा देनेके लिये राम स्वयं गृहस्थाश्रमके कठिन धरमों का यथानियम पालन करते थे। महातमा और आचार्यों की सरमतिको मान

कर केवल शिक्षा देनेके लियेही-उन्होंने यज्ञोंका अनुष्ठान किया था। उनकी प्रजा उन्हें पिता समान समऋती थी । त्रेतायुग होने े पर भी इन बातोंको देख, सत्ययुगका भ्रम होता था। वर्णाश्रम धर्म और नीतिका पालन यहां तक होता था, कि किसीकी अकाल मृत्यु होतीही न थी। स्त्रियां वैधन्य दशाको न प्राप्त होती थीं। चोरोंका भय तो थाही नहीं। त्रिद्या और कलाओंकी उन्नति होती थी। प्रजा आज कलकी नरह "टेक्सों" के भारसे दवी हुई न थी। उसे उतनाही राजख देना पड़ता था, जितना कि वह वामानीसे हे सकती थी। खजनों और मन्त्रियोंका भी प्रेम सम्पादन करनेमें राम सफल हुए थे। प्रजाका प्रेम तो बाल्य।वस्यामें ही प्रकट हो चुका था, किन्तु अब उनकी न्याय और नीतियुक्त शासन व्यवस्था देख वह चरम सीमाको पहु च गया था। प्रजामें पूर्ण राज्य-भक्ति द्रष्टि गोचर होती थी। वह शास्त्रोंकी आज्ञा-नुसार उन्हें साक्षात् ईश्वर रूप समक्त कर पूजतो और आज भी वह डसी प्रकार पूजनीय, माननीय और मुक्तिहाता माने जाते हैं। सर्वत्र उनके नामका स्परण और भजन होता है। यही र्ध्श्वरावतारका अवण्यं चिन्ह और उनकी दिगन्त-व्यापिनी कीर्ति है।

राम-राज्यमें जीव मात्र सुखी थे। किसोको अकाल मृत्यु न होती थी। एक दिन एक ब्राह्मण पुत्र अचानक मृत्युको प्राप्त हुआ। ब्राह्मण कुद्ध हो उसका शव ले रामके पास जा पहुंचा और कहने लगा कि, मेरे पुत्रको सजीवन कर दोजिये अन्यया में

प्राण त्याग दूंगा। राम विचारमें पड़ गये और सोचने छगे, कि अवश्य कुछ अधर्म हुआ है। उन्होंने विद्वान और धार्मिक व्यक्ति- 🦟 योंको एकत्र कर इसका कारण पूछा। उन्होंने वतलाया, कि वर्णा-श्रम धर्मिको हानि पहु चे विना ऐसा कदापि नहीं हो सकता। कोई शृद्ध कहीं गुप्त कपसे तप कर रहा होगा। यह सुन रामने कुवेरका पुष्पक विमान मंगाया और उसमें वैठ आकाशसे निरीक्षण करने छगे। सब धानोंको जांच छेनेके बाद घह ऋषियोंकी तपोभूमि देखंत गये। वहां एक गुफामें किसी शूद्रको तप करते देख वह उससे कहने छगे, कि शूद्रको तप कर-नेका अधिकार नहीं है , अतः तू यह काया-कष्ट उठाना छोड़ दे भौर वर्णाश्रम धर्मानुसार आवरण कर। उसने उनकी बात न सुनी और पूर्ववत् अपने काट्येमें छगा रहा। रामने उसे वर्णाश्रम धर्मको न माननेके कारण दोषी बताकर मार डाला। उसके मारते हो ब्राह्मण पुत्र जीवित हो गया। आशीर्वांद देते हुए वह पिता पुत्र अपने घर गये।

पक दिन लक्ष्मण नित्य नियमानुसार न्यायालय गये। चहां उन्हें मनुष्य तो एक भी न मिला, परन्तु एक कुत्ता दुः खित सा खड़ा दिखायी पड़ा। लक्ष्मणने नियमानुसार रामको सूचना दी और उसे उनके सम्मुख उपिष्यत किया। रामने जांचकी तो उन्हें ज्ञात हुआ कि एक संन्यासीने विना कारण उसे तीन दएड मार दिये थे। उन्होंने उस संन्यासीको चुलाकर यथोचित न्याय कर उस श्वानको सन्तुष्ट किया। इसी प्रकार एक दिन चहां दो पक्षी

लड़ते हुए पाये गये। रामने उनका भी न्याय किया। उन्होंने प्रजा को वर्णाश्रम धर्माकी शिक्षा देते हुए सदा नीति और न्याय पूर्वेक राज्य किया। अन्तमे लव और कुशको पृथक पृथक प्रदेश दे, उन्होंने स्वयं निवृत्ति शहण की।

रामने इस प्रकार राज्यकी व्यवस्थाकर, वर्णाश्रम धर्मका पूर्ण पालन किया। यथोचित यज्ञादिक क्रियाये भी की। अन्तमें दएड-कारण्यके कांटोंसे विन्धे हुए चरणाविन्दोंको भक्त जनोंके हर-यमें स्पापितं कर वह इहलोक लीला समाप्त कर गये। जिन्होंने उनका स्पर्श किया था, दर्शन किये थे, साथ वैठे थे, पीछेचले थे, वह भौशल देशके निवासी भी योगियोंकी सी उत्तम गतिको प्राप्त हुए। राम्बे देवताओंकी प्रार्थनानुसार लीलावतार धारण किया था। उनके समान किंवा अधिक किसीका प्रभाव नहीं है। उन्होंने शस्त्रास्त्रोंका प्रयोग कर गक्षसोंका नाश किया और सेतुकी रचना करायी, यह उनके लिये कुछ भी कठिन न था। घानरोंकी सहायता ली यह तो केवल उनकी लीला थी। उनके निर्माल यशको ऋषि मुनि राजा और प्रजा माज भी गा रहे हैं। प्राचीन कारुफे ऋषि मुनि और महा पुरुपोंने जीवनका उपयोग ध्यवसाय किंवा प्रपञ्च वृत्तिमें "परम" नहीं समका। परी-पकार, लोकहित और परलोकके सुख साधित करनेमेंही उन्हों ने जीवनका हेतु "परम" माना है। वह तद्नुसार प्रजाको सदा चारी दनानेफे लिये नियमोंकी रचना भी कर गये हैं। उन्होंने स्रथसे अधिक जिम्मेदारी राजा पर रखी है। राजाही मनुप्यके

<u>. ۲۵)[(حر.</u>

जीवनका आधार भूत है । उसका श्रेय अश्रेय सभी कुछ राजा ही पर निर्भर है।

रामने इसी वातका निश्चय कर सीताका त्याग किया था। उन्होंने सोचा था, कि कहीं प्रजा मेरे इस कार्य्यका अनुकरण न करने छने। राजा यदि धर्मविद और नीतिमान होगा तो प्रजा भी उसका अनुकरण कर वैसीही वन जायगी। राजा यदि व्यसनी और दुराचारी होगा, तो प्रजा भी ठीक वैसीही होगी। राजा नीतिका पोषक और प्रवर्शक है और होनाही चाहिये। यदि वह शुद्ध नीतिका पालन न करेगा तो प्रजा हित की हानि होगी। प्रजाका व्यवहार सुघड़ और सरल हो, उसके आचरण धर्मानुकूल रहें, इस बातका विचार करके ही राजाको कार्य्य करना चाहिये। राजाके आचरणको देख करही प्रजा आच-रण करती है। यह एक खामाविक नियम है। अनुभव सिद्ध सिद्धान्त है। प्रजा पर राजाके शासनसे वह प्रभाव नहीं पडता जो कि उसके आचरणसे पड़ता है। महर्षियोंने राजा, राजकुमार और मन्त्रियोंका इसी लिये सदाचारी होना परमावश्यक यत-लाया है। प्रजाको सदाचारी वनानेके लिये उनको भी सदाचा-रका पालन करना चाहिये। राजाका सुख और दुःख प्रजाके सुख दु:ख पर अवलम्यित है। सदाचारी यन प्रजाको सुखी बनाना खयं उसके हाथकी वात है। प्रजाकी उन्नति किंवा अव-नितका मूल वही है । हमारे प्राचीन ऋषियोंने हमें यही वत-लाया है। यहांकी आर्थ्य प्रजा भी इसे घरावर मानती चली

आयी है। जो राजा इस प्रकार आवरण नहीं करता, उनको अयो गिति होती है। रामकी नीति सर्वोत्तम थी। वह अपना कर्तव्य सम-कर्ति थे और तद्मुसार आवरण भी करते थे। उन्होंने प्रजाको सद्याचारी बनाकर सुख और सम्पत्तिकी वृद्धि की थो। यही कारण है, कि आज युगके युग बीत जाने पर भी उनकी कीर्तिका नाश नहीं हुआ। नीति-शास्त्रकी रक्षा कर वह मर्यादा पुरुषोत्तम कहलाये। उनके जीवनकी प्रत्येक घटना हमारे लिये अनुकरणीय है। धन्य है ऐसे आदर्शको !!!



## J TOTTER CONTRACTOR

हुर्षि भृगुके चंशमें ऋचिक नामक एक विख्यातऋषि हुए। उनके पुत्रका नामयमदिश था। सप्त ऋषियोंमें उनकी गणना की जाती थी। उन्होंके यहां त्रेताके प्रारम्भमें परशुरामका जन्म हुआ। इनका विष्णुके दशावतारोंमें छठवां और चौवीस अवनारोंमें उन्नीसवां नम्बर है। परशुराम अपने चार माइयोंमें सर्व ज्येष्ट थे। वह महा तेजस्वी, विद्वान, न्यायनीतिज्ञ, तत्वज्ञ, परो क्रमी, उत्साही, चलवान, तामसी और क्षत्रित्व गुणोंमें श्रेष्ट थे। **डनके आयुधका नाम था परशु। उसका वार भी रामके** वाण की तरह खाली न जाता था। शिव उनके गुरु थे। उन्हीं के द्वारा इन्होंने सर्व विद्याये प्राप्त की थी। विद्योपार्जनके निमिन्न वह दीर्घकाल पर्यंत कैलाशमें रहे थे। वाल्यावस्थामें वह अपनी माता रेणुका द्वारा िक्षित और पालित हुए थे। उत्तम माताओंके पुत्र भी उत्तम ही होते हैं —यह इससे सिद्ध होता है। भीष्म और द्रोणाचार्यंके वह गुरु थे। उन दोनोंने इन्हीसे श्रनुर्विद्या प्राप्त की थी। उत्तम गुरुके शिष्य भी उत्तम होते हैं इस वातका यह उदाहरण हैं। परशुगमकी शिक्षा दीक्षा और प्रनापसे ही उनके शिष्य श्रेष्ट हुए -यह सर्वधा सिद्ध है। परशुरामके समयमें क्षत्रिय अविवारी हो गये थे। वह ब्राह्मणोंका सम्मान और ऋषियोंकी

रक्षा न करते थे। देशमें अध्यमकी वृद्धि हो गयी थी और प्रजा परिपीड़ित हो रही थी। क्षत्रियोंकी अनीति और देशकी दुर्दशा देख यमदक्षिको वड़ा खेद हुआ। धर्मकी स्थापनाके लिये विष्णुने अपना तेज उनको प्रदान किया । उसी तेजके प्रतापसे परशुराम समान तेजस्वी पुत्रका जन्म हुआ। यही कारण है, कि वह अंशावतारी गिने जाते हैं। राम और दृष्ण विष्णुके साक्षात् अव-तार माने जाते हैं । शिवने उनको अपना त्र्यम्बक धनुष दे कर कहा था, कि जब यह धनुष खिएडत होगा तब तुम्हारा तेज विद्धप्त हो जायगा। उनकी यह भविष्यवाणी नेताके अन्तमें सत्य प्रमा-णित हुई थी। परशुराम विश्वामित्रकी बहिनके पौत्र होते थे।

परशुरामका आश्रम गंगाके तट पर था। उस समय यहां स्र्यंवंशी सहस्रार्ज्जनका अधिकार था। यह एक चक्रवतीं नरेशः था भौर उसकी राजधानी माहिष्मतीमें थी। सती रेणुकाकी दहिनका विवाह उसीके साथ हुआ था। सहस्रार्जुन और उसके पुत्र उन्मत्त, अत्याचारी और प्रजापीड़क थे । एक समय वह और उसके सैनिक शिकार खेलने गये। उनके साथ रेणु-काकी बहिन भी थी। विचरण करते हुए वह यमदक्षिके आश्रम आ पहुंचे । ऋषिने उनका अनैक प्रकारसे सतकार किया । रेणुका अपनी वहिनसे मिलकर अतीव प्रसन्न हुई। ऋषिके पास इन्द्रकी दी देहु एक कामधनुशी। उसके द्वारा विविध प्रकारके व्यक्षक प्राप्त कर ऋषिने सबको मोजन कराया। सहस्राज्जंनको यह देख बङ्ग आश्चय्यं हुआ। उसने उसकी याचनाकी। ऋषिने पराई

वस्तु देना अखीकार किया। वह उसे वलात् ले चलता बना। इस समय परशुराम वहां न थे। वह कहीं तीर्थाटन करने गये। ये। जब वह लीटे तब यह हाल सुना। उनके क्रोधको सीमा न रही। वह तुरन्त माहिष्मती पहुं चे और सहस्रार्ज्ज नसे कहा कि गाय लौटाल दे अन्यथा युद्ध कर ! वह भी कृद्ध हो सैन्य सह युद्धाथं प्रस्तुत हुआ। परस्पर भीषण संप्राम हुआ। परशुरा-मने उसके नव सौ पुत्र मार डाले और सैन्यको नष्ट भ्रष्ट कर दिया। एक सौ पुत्र और थे परन्तु वह भाग गये। सहस्रार्ज्ज नके हाथ काट डाले और निर्दयता पूर्वक मार डाला। उसके राज्यकी व्यवस्था कर कामधे नु पिताको ला दो और आप एक चक्रवर्तीकी हत्याके पापसे मुक्त होनेके लिये प्रायक्षित करने चले गये।

एक दिन सती रेणुका गङ्गाजल भरने गयों। वहां गन्धर्व-राज चित्रकेतुकी जल कीड़ा और ऐश्वर्थ देख वह भ्रमित हो गयी। यमदिश्चको यह जान कर वड़ा कोध आया। उन्होंने पर-शुरामसे कहा—"अपनी माताका शिर क'ट लो"। परशुराम महाज्ञानी और विचारशील थे। वह सोचने लगे, कि मैं यदि पिताकी आज्ञा न मानूंगा तो वह शाप दे हेंगे। परन्तु माताका शिर काट लेने पर भी वह 'उन्हें सजीवन कर सकते हैं। अतः उनकी आज्ञाका पालन करनाही उचित है। यह सोच उन्होंने चुरन्त पिताके आज्ञानुसार अपनी माताको मार डाला और दोनों हाथ जोड़ उनके सम्मुख खड़े हो गये। ऋषि उनको पितृमिक्त الكالات.

देख अत्यन्त प्रसन्न हुए और उनसे वरदान मांगनेको कहा। पर-शुरामने कहा-"यदि आप प्रसन्न हैं तो मेरी इच्छासे माताको इस प्रकार सजीवन कर दीजिये कि मैंने उनका वध किया है, यह बात वह न जान सकें"। ऋषिने कहा—"तथास्तु"। रेणुका उनके योगबलसे पुनः जीवित हो उठीं। उनको उपरोक्त घटनाका कुछ भी ज्ञान न था, फिर भी परशुरामने उनसे सब समाचार निवेदन किये और क्षमा प्रार्घनाकी। रेणुकाने कहा—"पुत्र! इसमें तुम्हारा कोई दोष नहीं। दैव जो चाहता है वही होता है। उसके सामने किसीकी चतुराई नहीं चहतो। तुमने पिताकी आज्ञा शिरोधार्यकी यह बहुतही अच्छा किया। माता पिताकी आज्ञाका पाळन करना ही सुपुत्रोंका परम धर्म है। तुम्हारे समान आज्ञाकारी सुपुत्रको पाकर में बड़ी प्रसन्न हूं और अप-नेको धन्य समभती हूं। जो छड़के माता पिताकी आज्ञा नहीं मानते और उनकी सेवा नहीं करते, वह कुपुत्र गिने जाते हैं और पाप भागी होते हैं। माता पिताकी आज्ञा मानना और उनकी सेवा करना यही सुपुत्रोंका कतन्य है। रेणुकाकी यह बातें सुन परशुरामने उनको प्रणाम किया और उनकी आज्ञा प्राप्त कर इस दोपके निवारणार्थ तीर्थाटन करने चले गये।

परशुरामकी अनुपश्चिति देख सहस्रार्ज्ज नके वह सी पुत्र जो रणसे भाग गये थे, उनके आश्रममें आ पहुंचे। वहां यमदिति होम कर रहे थे। उन्होंने अपने पिताका यदला लेनेका विचार कर उन्हें मार डाला और इघर उधर भाग गये। रेणुका मह- पिकी यह दशा देख दुःखित हो विलाप करने लगीं। उन्होंने अपने हृद्यपर इक्षीस वार हस्ताघात कर परशुरामको याद किया। उन्हें भी योग शक्ति द्वारा यह समाचार ज्ञात हो गये। वह तत्काल माताके पास पहुचे और कृद्ध हो प्रतिक्षाकी कि—"माताने क्षित्रयों द्वारा त्रसित हो इक्षीस वार मुझे याद किया अतः अन्यायी और अत्याचारी क्षित्रयोंका इक्षीस वार विनाश, करूंगा। अपने पिताका वदला लूंगा और ऋचिक आदि पूर्व, जोंको उनके रक्तसे तर्पण कर तृत करूंगा।"

इस प्रकार भोषण प्रतिहा कर उन्होंने माताको धैर्य दिया और उन्हें शान्त करनेके लिये पिताको सजीवन किया। इसके बाद वह तुरन्तही दुष्टोंका संहार करनेको तत्पर हुए। उन्होंने अत्याचारियोंका मूलोच्छेद कर प्रजाको सुख देनेका निश्चय किया। अपने समानही चीर योद्धाओंका एक दल सङ्गठित कर अनेक विद्वानोंकी सहायता प्राप्तकी। धर्म और प्रजाका पक्ष छेने घाछे अनेक वीरोंने उनका साथ दिया। उन्होंने सहस्रावाध अत्याचायोंको चन्दी बनाया और द्रुड द्या। सारी पृथ्वी एक विस्तृत रण क्षेत्रके रूपमें परिणत हो गयी। समस्त संसा-रमें युद्ध होने लगा। सहस्रावाहुके सभी पुत्र मार डाले गये **और प्रजा पीड़कोंका विनाश किया गया। परश्रामने इस प्रकार** इक्कीसवार पृथक पृथक राज्योंपर आक्रमण किया और अत्या-चारी क्षत्रियोंका नाश किया। अनेक क्षत्रियोंने रेणुकाकी शरण छे उनसे जीवन दानकी प्रार्थना की। परशुरामने माताकी आज्ञाः

1961-

मान उन्हें छोड़ दिया । ब्रह्मनिष्ट राजा जनक और अपुत्र एवम् धर्मनिष्ट राजा दशरथ भी बच गये। इनके अतिरिक्त समस्त श्रित्रयोंका बध किया गया। उनके रक्तसे पांच कुएड भर गये थे जो कि "रामहद" नामसे प्रसिद्ध हुए।

परशुराम बड़े न्यायी थे। अधिकृत प्रदेशों पर उन्होंने अपना अधिकार न रक्ला। जिन्होंने आतम समर्पण कर दिया था उन्हें उनके राज्य लौटा दिये। और जो भूमि शेन चवो वह कश्यय अधिको दान करदी। ऐसो न्यवस्था कर वह निश्चित्त हो तप करने लगे। किर भी, किसी उन्मत्त शासक के अन्यायको वात सुन वह तुरन्त वहां पहुं चते, उसे मार, डालते और उसके स्थान पर किसी योग्य न्यिक को नियुक्त करते थे। कुछ दिनोंके बाद उनसे कश्यप अधिने कहा, कि आप अपनी दान दी हुई भूमि पर निवास करते हैं यह अध्मावरण है। यह सुन परशु-रामने वहांका आवागमन त्याग दिया और समुद्र तहपर कुछ भूमि प्राप्त कर वहां निवास करने लगे। इस प्रदेशका नाम उन्होंने शूर्यारक रक्ला। इस समय वहां कोंकन कहा जाता है और अरवी समुद्रके किनारे लित है।

श्रुतियोंका विनाश करनेके बाद एक दिन वह मिधिछापुरी गये। ब्रह्मनिष्ट राजा जनकने बड़ा स्तरकार किया और सिंहा-स्त पर वैठाल विधिवत् पूजाको। परशुराम महादेवका दिया हुआ वह त्र्यंवक धतुष, परशु और बाण वहीं छोड़ भोजन करने चले गये। छोट कर देखा तो सात वर्षकी सीला

उस धनुषको घोड़ा बनाये खेळ रही थी। उनके आश्चर्यकी सीमा न रही। जनकसे कहने छगे—"यह कन्या बड़ी अहुत है और छश्मोका अवतार प्रतोत होतो है। इस धनुषको अनेक मनुष्य भी मिळकर नहीं उठा सकते। इसने अनायास ही उठा किया। आप प्रतिज्ञा करिये, स्वयंवरमें जो इसे चड़ा सके वही इसका पाणिग्रहण करे।" जनकने यह आदेश मान तद्नुसार प्रतिज्ञा की। परशुराम धनुषको वहाँ छोड़ अपने साश्चमको चले गये।

जनकते यथा समय सीताका स्वयम्बर किया। रामते उस धनुषको तोड़ डाळा। सीताका बिवाह उन्होंके साथ हुआ। यह त्रेतायुगके अन्तको वात है। परशुरामको ज्ञान दृष्टिसे धनुष-भङ्गको घटनाका ज्ञान हुआ। वह तत्काळ वहां पहुंचे और पूछा—"धनुष किसने तोड़ा है?" जनकको भी चिन्ता हुई, कि धनुष चढ़ानेकी वात थी, किन्तु वह दूट गया, यह बड़ा अनर्थ हुआ। सब छोग धरथर कांपने छो , परन्तु रामने निर्मीक और नम्र हो जानेकी वातें कही। परशुरामको ज्ञात होगया, कि राम ईश्वरावतार हैं। वह उन्हें हृद्य से छगा भेंट पड़े। वह समक गये, कि मेरा काम संसारमें पूर्ण हो चुका। अतः वह अपना कार्य-भार रामको दे तपस्या करने चछे गये।

यह राजिष ब्राह्मण कुळमें महान पराक्रमी; गो ब्राह्मण प्रति-पालक और प्रजा रक्षक हुए। शारीरिक और आदिमक शक्तिसे ्रमारतके महापुरुष ट्राप्ट्र

यह विश्वविजेता हुए और प्रजामें भगवान कहलानेका समान प्राप्त कर सके। अर्थाचीन ब्राह्मण बुद्धिके मनुष्योंको इस बारण्य धर ध्यान देना खाहिये। जब वह तपस्या कर रहे थे, तब हन्हें काशिराजकी कन्या हस्तिनापुर लिवा ले गयी। वहां उन्होंने भीष्मको असका पाणिग्रहण करनेके लिये समकाया। भीष्मः ने उनकी, बात न मानी। अतः उन दोनोंमें-गुरू शिष्य होनेपर भी परस्पर भीषण युद्ध हुआ। अनेक प्रन्थोंमें लिखा है, कि वह अपर हैं और मन्दराचल पर तपस्या करते हैं। ब्रह्मचारी, योगी और यशस्वी पुरुषोका अमर होना स्वाभाविक है। धन्य है येसे महापुरुपको! भगवन! भारतके उद्धारार्थ पुनः ऐसेहि कीर और विजयी पुरुषोका यहां जन्म हो!



## ু কিন্দেদ্ধনি। ভূলাক কলে কলে ক্ল

ह तत्वज्ञानी महापुरुष कर्म ऋषिके पुत्र थे। चौवीसः अवतारों में यह पांचवे अवतार माने गये हैं। इनकी माताका नाम था देवहुति । वह खायम्भू मनुकी पुत्री थीं । कर्म ऋषिकी गणना प्रजापतियोंमें होती है। कपिल देवका जन्म पुष्कर के सभीप हुआ था। यह महामुनि सिद्ध माने जाते हैं और इनकी गणना देवताओंकी कोटिमे होती है। ये महा तेजस्वी थे। इनका अवतार परोपकारके लियेही हुआ था। इन्होंने सांख्य शास्त्रकी रचनाकर पृथ्वीके अनेक अधर्मीका नाश किया है। ये भोग विलासादि प्रपञ्चोमें विल्कुलही लिप्त न ्रहर थे. और संसारसे सर्वथा विरक्त थे। सरस्रती क्षेत्रमें अपनी माताको ब्रह्मविद्याका उपदेश दे, इन्होंने मोक्षमाग दिखा या था। साध्वी देवहुति उसे सुन मुक्त हो गयी थीं। वहां कपिल देवका आश्रम था। उन्होंने अनेकानेक लोगोंको उप-देश दे, उनका उद्धार किया। गङ्गासागरके समीप उन्होंने योगा भ्यास किया था। आज भी कलकत्ते के पास उनका आश्रम 🤻। सहस्रावधि लोग वहां यात्रा करने जाते हैं।

🗯 राजा सगरने ६६ यह निर्विञ्च समाप्त किये थे। अन्तिम अश्वमेघके समय जो अश्व छोड़ा गया, उसे इन्द्र चुरा छे गये। इस समय महामुनि कविल पातालमें समाधिल हो तवस्यामें लीन थे। इन्द्र उस अश्वको चुपचाप उन्होंके पीछे वांघ आये। सगरके पुत्र उसकी खोज करते करते थक गये, परन्तु उसका पतान लगा। भन्तमें किसी प्रकार वे वहां जा पहुँचे, जहां वह अश्व वँघा हुआ था। वे कपिलदेवको जानते न थे। समने, कि यह कोई धूर्त है और अश्वको खुराकर यहां आ छिता है। उन्होंने कृद हो शोर मचाया और प्रहार भी किये। मुनिका ध्यान खूट गया और समाधि टूट गयी। उपोंही उन्होंने भाँल खोल उनकी ओर देजा, त्योंही वह सबके सब भस्म हो गये। सगरको स्वना देनेके लिये भी कोई जीवित न बवा। बहुत दिन व्यतीत हो गये। एक भी मतुष्य उनके पास न पहुंचा। उन्हें बड़ा बाश्चये बीर चिन्ता हुई। कुछ सोच विचारका उन्होंने अंशुनानको प्रेषित किया। अंशुनानने किपछर्वको स्तुति कर वह अश्व प्राप्त किया। उसे अाने पिनृत्योंको दशा भी ज्ञात हुई। सुनिने यह भी कहा, कि पतिन पात्रनी गङ्गाके प्रताह में लोन होतेही इनकी मुक्ति होगी। अंशुमान उन्हें प्रणाम कर चला आया। कपिलदेव पुनः समाधिमे लीन हो गये। उन्हों-ने बहुत दूर दूर तक भ्रमण किया था। वह सर्वेत्र सांख्ययोग का उपदेश देते थे। अने क स्थानों में शास्त्रार्थ कर वह जितयों हुए थे।

सांख्य धर्म सिद्धान्त-वहाविद्या आत्मनिष्ट योगी पुरुषोंके श्रीयका साधन है। उसीसे सुख और दुःखकी निवृत्ति होती है। दिसही जीवके दन्धन और मुक्तिका कारण है। चित्तके विषयासक्त होनेसे जीव बन्धनमें पड़ता है और ब्रह्ममें ंसीन होनेसे मुक्त होता है। आकाश, अग्नि, जल, वायु और पृथ्वी आदि तत्वोंके खरूप जानकर प्राण और अपानकी गतिको रुद्ध करनेसे असङ्ग चैतन्यरूप आत्मा खर्य अपनी 'प्रकाश मान ज्योतिसे भासमान होता है। उसके भसित होने पर वह जान जाता है कि \_इन्द्रियों के सव व्यवधार मिध्या हैं। सांच्ययोगमें चौबीस तत्वोंके ज्ञानसे मुक्ति मानी गयी है। ज्ञान रूपी आत्मा—पुरुष चैताय है। वह अकर्ता है। साक्षी स्वरुप है। सृष्टि कार्य और सुख दु:खकी रचना करनैवाळी त्रिगुण युक्त प्रकृति जड़ है और भोका रूप बातमा—पुरुष चैतन्य है। दोनों एक साथ रहते. हैं। प्रकृतिका रूपान्तर होता है परन्तु पुरुषका नहीं होता । प्रकृति पुरुषके सम्बन्धसेही स्वतः गतिको प्राप्त होती है। पुरुष प्रकृतिके कार्मादि अपने समभ कर मोहबद्ध हो दुखी होता है। शुभाशुभ कर्तव्य करते रहनेसे जन्म जम्मान्तरको प्राप्त होता है। जन्म और मरणकी व्याधिसे मुक्त शोनेके लिये स्थम (लिङ्ग) देहका सम्दन्ध तोड़ देना चाहिये। अनेक प्रकाशके सुखंदुःख प्रकृतिके साधारण धर्म हैं। यह स्वयं अकर्ता है। इसके अतिरिक्त आत्माका पूर्ण खरूप जव प्रतीत हो जाता है तभी मुक्ति प्राप्त हो सकती है। पूर्ण आतम- झानसे प्रकृतिका नाश होता है अर्थात् प्रकृतिके समस्त बन्धन टूट जाते हैं तथा शुद्ध चैतन्यका झान होकर देहीकी मुक्ति हो जाती हैं।

कपिल मुनिका झान अतीव शिक्षाप्रद है। सज्जनोंको उसका विशेष झान प्राप्त करनेका उद्योग करना चाहिये। कपिलदेवने त्रपोबलसे निरहंकार अर्थात् देहादिमें अहं खुद्धि शून्य अलएड भक्तिद्वारा ब्रह्म स्वक्रपको प्राप्त किया था।



## ্ট্-শাল-শাল-শাল-ভূ ই শ্বাক্তিলে। ‡

सका योगी भौर मुनि निरन्तर ध्यान करते हैं, जिसका स्मरण और पूजन मोक्षदायक मानजाता है, जिसका चिरित्र सुननेको थार्यगण सदा उत्सुक रहते हैं और जिसकी अलौकिक शक्ति विश्वविद्यात है, वही यानन्द कन्द् श्रोक्तव्यवस्ट्र कंसादिक असुरोंका संहार, साचुत्रोंका परित्राण, अद्भुत -छोलाका विस्तार और ध्रमंकी स्थापनाके लिये द्वापरके अन्तर्मे यदुवंशी देवकी तथा वसुदेवके यहां पुत्र रूपमें उत्पन्न हुए। -यह साक्षात् ईश्वरके अवतार थे। भूमिष्ट होनैके पूर्व माता विताको अपने तेजोमय सुन्दर और चतुर्भु ज खद्भपमें दर्शन दे उन्होंने बतळाया था, कि—'भें तुम्हारी तीन जन्मोंकी तपस्या देख कर तुम्हारे यहां जनम ले रहा हूं। मुझे गोकुलमें नन्दके यहां छोड़ आना। मैं वहां अपनी बोललीला समाप्त कर यहां आऊंगा और कंसादिकका नाश कर धर्मकी स्थापना कह्न'गा"। इस प्रकार कह, वह अन्तर्द्धान हो गये और फिर वाल-काहो भूमिष्ट हुए । -दैवकीने समका, कि पुत्र जनम हुआ। पति पत्नो दोनोंको चतु-र्भु जी म्तिको बात स्वप्नवत् प्रतीत हुई। देवकी उसे स्तनपान कराने लगीं । एकाएक कारागृहके द्वार खुल गये और चसुदेवकी -वेड़ियां ट्रंट गर्यी। आंख उठाकर देखा तो समस्त प्रहरी घोर

निद्रामें लीन दिखाई पड़े। चसुदेवने स्वप्तकी वातको ईश्व-रीय आदेश मान उस वश्चेको उठा लिया और भाद्र-पदफे हुरण पक्षकी अन्धकारमयी निशामें गोक्टकी ओर चल पड़े। कष्टमीका दिन था और अर्धरादिका समय। आकाश मेघा-च्छन्न था, फिर भी चन्द्रने उदित हो मार्ग दिखानेका उद्योग क्या। शेषने अपने शरीरका पथ और फणका छत्र यना भएटक और वर्णसे उनकी रक्षा की। जब वह यमुनाको पार करने 'रुगे तब इसका जल इमड़ पड़ा। वह चिन्तित और ं दु:खी हुए। वास्तवमें यमुना बालरूप भगवानका चरण स्परो करना चाहती थी। कृष्णने अपना पैर नीचेको लटका दिया। 'इसका स्पर्श होतेही जल उतर गया और बसुदेव गोकुल जा पृष्ठं चे । वहां रन्दका द्वार भी उन्हें खुला ही मिला। अन्दर गये तो सब लोग निद्रित दशामें अचेत पढे हुए दिखायी दिये। यशोदाके पास एक कत्या पड़ी थी। बसुदेवने उसे उठा लिया और कृष्णको वहीं सुला दिया। उसी क्षण वह मधुरा लौट आये और पूर्व वत् बन्धी गृहमें बन्द हो गये। बेड़ियां ज्योंकी त्यों जकड़ गयीं और द्वार अवस्द्ध हो गये। योगमाया स्पी े वह कत्या अब रोने लगी। चौकीदारोंकी आंखें खुल गयीं। टन्होंने तत्काल व सको सूचना दी और वह वहां जा पहुंचा। एसने देवकीसे वह करवा छीन ली और पत्थर पर पटकनेकी े हें बार की। दबोही रसने दैर पकड़ उसे उत्परको उठाया त्योंही वह इसके हाथसे छूट आकाशमें चली गयी। कंस अधाक्

TO COL

रह गया। उत्परकी ओर देखा तो कन्याके स्थानमें एक देवी मूर्ति हिखाई पड़ीं। अष्टमुजाओं में आयुधादि धारण कर वह कह रहीं थीं—"मूढ़! मुक्ते मारनेका व्यर्थ उद्योग क्यों करता है? तेरा शत्रु तो गोकु छमें उत्पन्न हो चुका।" कंस यह सुन विस्मय चिकत हो गया, योगमाया अन्तर्द्धान हो गयीं अब कंस छजित हो पश्चात्ताप करने छगा और उदास हो छौट गया।

योगमायाकी अकाशवाणी उसके हृदयमें खटकने लगी और वह चिन्तातुर रहने लगा। एक दिन उसने राज-सभामें राक्ष-सोंसे कहा—"मेरा शत्रु गोकुलमें उत्पन्न हो चुका है। सब लोग उसकी खोज करो। जहां जहां नवजात शिशु मिलें, उनका नाशंकर दो। यदि इतना करने पर भी वह न मिले तो गी ब्राह्मण और भक्तोंको कष्ट हो। ऐसा करनेसे वह अवश्य प्रकट होगा।" उसकी यह आज्ञा प्राप्त कर राक्षसोंने चारों ओर अत्या-चार करना आरम्म किया। वालकीका नाश करने लगे और ब्राह्मणोंको कष्ट पहुंचाने छगे। अनेक याद्वोंने त्रसित हो कर उस देशका त्याग किया। जरासंघ, नरकासुर, पुरुष्ठरीक, शिशु-पाल और इंतवकादि पापी राजा अपनी अपनी प्रजापर अत्या-चार करने लगे। गी ब्राह्मण, साधु और धर्मका ध्वंस होने रुगा। वर्णाश्रम धमें, वैदाध्ययन और वेदोक्त क्रियायें बन्द हो गर्थी । रूव छोग भयभीत हो कांपने और त्राहि त्राहि करने रुगे। "जिस राजाकी प्रजा दु:बित हो त्राहि त्राहि करने लगती है उस राजाका सत्वर घिनाश होता है, यह महा पुरुषोंकी

वक्ति है।" कंस तद्तुसार ही अपना विनाश अपने हाथों करने लगा।

गोकुलमें नन्दके यहां पुत्र जनम हुमा—यह जान सारे नगर में उत्सव मनाया गया। सदाशिव भी योगीका वेश घारण कर बालमुकुन्दके दर्शनार्थ जा पहुंचे। रोहिणी नामक वसुदेवके एक दूसरी स्त्री थी। वह नन्दहीके यहां थी। नन्द वसुदेवके बढ़े पुराने और विश्वास पात्र मित्र थे। रोहिणीने भी उसी दिन एक पुत्रको जन्म दिया था। महर्षि गर्भ नाम-करण करनेके लिये बुलाये गये। उन्होंने रोहिणीके पुत्रका नाम बलदेव और देवकी-पुत्र, जो कि इस समय यशोदानन्दन कहे जा रहे थे—उन्हें साक्षात् विष्णुसक्ष जान उनका नाम श्रीकृष्ण रक्षा। श्रीकृष्णकी आकृति मध्यम, नेत्र कमल समान, जासिका सरल और वर्ण घनश्याम था।

वह पीताम्बरके विशेष प्रेमी थे। अध्यातम ज्ञानके तो भएडा-र हो थे। उनके शाखास्त्रोंका बार कभी खालो न जाता था।
उन्होंने सन्ध्यादिक नित्यकम करनेको दोश्रा उपमन्त्र ऋषिसे
-प्रहण को थी। तद्वुसार वह यथानियम और यथा समय
उपासनादि नित्य कर्म करनेको प्रस्तुत रहतेथे। व्यास, विशष्ट नारद और सनकादि ऋपि-मुनियोंको थोगवलसे यह झात हो गया था, कि यह भगवान विष्णुके साक्षात अवतार हैं।
उन्होंने जनमसे लेकर ग्यारह वर्षको अवस्थामें, जब कंसका ध्य थपनी मायाका विस्तार कर उन्होंने छोगोंको अनेक प्रकारको शिक्षा देनेका प्रयत्न किया।

वाल लीला कंसको अब चैन कहां ! उसे योग मायाकी बातपर पूरा पूरा विश्वास हो गया था। प्रतिपल वह अपने शत्रुको लोज, उसे मार डालनेकी चिन्तामें व्यत्र
न्रहता था। राक्षसोंने चारों ओर अत्याचार करना आरम्म
कर दिया था। केवल सन्देह वश, सेकड़ों सुकुमार बच्चे निर्द्यता
पूर्वेक मार डाले जाते थे और अनेक अमागे दम्पतियोंके
लाल जबर्द स्ती उनके हाथोंसे छीन लिये जाते थे। लाल यक
करने प्रभी कृष्ण और बलदेव उन दानवोंको दृष्टिसे न बच
सके। कंसको तुरन्त सूचना दी गयी, क्योंकि नम्दके प्रभाव,
उनके व्यक्तित्व और प्रवन्धके कारण वहां हरएककी दाल न

कंसने सोचिवचार करनेके बाद इस कार्य का भार पूतना नामक राक्षसीको दिया। वह एक सुन्दर ग्वालिनका वेश धारणकर नन्दके घर गयी। यशोदाने उसका यथोचित सत्कार कर वैठनेको आसन दिया। पूतनाने बढ़े प्रेमसे कृष्ण-को उठा लिया और उन्हें स्तनपान कराने लगी। उस दुष्टाने स्तनोंपर विष लगा रक्षा था। उसने समक्ष रक्षा था, कि विषपान करते ही कृष्णका अन्त हो जायगा, परन्तु मायापितसे की उसकी यह माया कैसे चल सकती थी! कृष्ण स्तनपान करते हुए उसकी जीवनी शक्तिका हरणकरने लगे। पूननाको ध्याकुलता चढ़ने लगी। अड्गप्रत्यङ्गमें असहा वेदना होने लगी और अन्तमें उसकी आंखें उलट गर्यी। उसने अपने आपको छुड़ाना चाहा, परन्तु हृष्ण्ने न छोड़ा। वह चिल्लाती हुई वहां से भगी और निर्जीव हो । गिर पड़ी। नन्द वहांसे कृष्ण्को उठा लाये और उनकी रक्षापर परमात्माको धन्यवाद देने लगे।

इस घटनाको देख कंसको दूढ़ विश्वास हो गया, कि कृष्ण्ही मेरा शत्रु है। अग्नि, रोग, त्रहण और रिपुको वढ़नेका अवसर न दे आरम्महीमें नाश करना चाहिये। यह सोच वह उनके मारनेकी प्राणपणसे चेष्ठा करने लगा। प्रतिदिन एक न एक विधक इस कार्यके लिये गोकुल जाता और यथाशिक प्रयक्त करता।

पक दिन पक राक्षस ब्राह्मणके वेशमें वहां गया, उसनें यशोदासे रूप्णके दर्शनकी अभिलाषा प्रकट की। यशोदा जल भरने जा रहीं थीं, अतः लौट आनेतक वैठनेकी प्राथ ना की। कृष्ण भी उस समय सो रहे थे। यशोदाकी अनुपिखति देख उस राक्षसने उन्हें मार डालना चाहा और उनके पास गया। रूप्णने उसकी जीभ पकड़कर पेंठ दी और मुंहमें दहीमर दिया। आसपास जो पात्र पड़े थे घह भी तोड़ फोड़ डाले।

यशोदाने आकर देखा, कि महकियां कूटी पड़ी हैं, दहीं दूधका कीचड़ मच रहा है और ब्राह्मण देवता खड़े घषड़ा रहें हैं। उन्होंने उससे पूछा,—"दही काया तो जाया यह बरतन क्यों कोड़ डाड़े ?"

राक्षसमें घोळनेकी शक्ति न थी। उसने कृष्णकी और उ'गळी उठादी। यशोदाकी विश्वास न हुआ। एक अवोध बाळक यह सब कैसे कर सकता है ? उन्होंने उसे ही दोषी समस्रा, परन्तु ब्राह्मण जान केवळ घरसे निकाळ दिया और कोई सजा न दी।

इसके वाद कागासुर पहुंचा। कृष्णिने उसकी गरदन ऐंड 'फें क दिया और वह निर्जीव हो कंसके सम्मुख जा गिरा। फिर शकटासुरकी बारी आई और उसकी भी यही दशा हुई। 'फ दिन तृणावर्त आया और वह यशोदा सहित कृष्णिको उठा छे जानेकी बात सोचने छगा। इतनेमें घड़े जोरसे आंधी आयी। कृष्णिने अपना वजन वढ़ा दिया। यशोदा उन्हें उठाकर अन्दर न छेजा सकीं। समकाने पर भो वह अंगा न उड़े। यशोदा ज्योंही वहाँसे स्थानान्तरित हुई त्योंही कृष्णिने उस दुष्ट का गछा घोट डाला। वह निर्जीव हो, वहीं गिर गया। यह देख यशोदादिके आश्चय्यका चारापार न रहा। उन्होंने कृष्णि की बलैया ले वहुत कुछ दान पुण्य किये।

एक दिन किसीने शिकायत कर दो, कि कृत्या निटो खा ली है। यशोदाने उन्हें धमका कर मुद्द दिलानेको कहा। कृष्णने अपनी निर्दोषिता सिद्ध करनेके लिये उनके सम्मुख अपना मुंद्द खोल दिया। यसोदाका उत्तमें तीनो लोक दिलायो पड़ने लगे और उनके आश्चय्यको सीमा न रहो।

शुक्ल पक्षके चन्द्रकी तरह कृष्णचन्द्रकी कला मीर्

बढ़ती जा रही थी। ज्यों ज्यों वह बढ़े होते गये त्यों त्यों अपनी वाल लीलाका विस्तार करने लगे। गोकुलकी समस्त जनता उनको अधिकाधिक चाहने लगी। सबका स्नेह भाव उनपर बढ़ताही गया। यहांतक कि, वह उत्पात करें, दही दूध नष्ट करहें, वरतन फोड़ दे, तब भी वह उन्हें उसी भावसे बुलाते, बैठाते और बिलाते। गोकुलका :एक भी घर येसा न था। जहां कृष्णका आवागमन न हो। वह प्रत्येक घरमें जाते, खेल कूद करते, दही दूघ खाते और मीज उड़ाते थे। कहीं कहीं उत्पात कर बैठते और हंसी खेलमें मटुकियाँ फोड़ डालते थे। क्षणमात्रमें वह उत्पात वर इधरसे उधर हो जाते । उनमें इतनी चञ्चलता, इतनी स्फूर्त्ति, इतना चिलविला-पन था, कि उन्हें स्थानान्तरित होते देरही न लगती थी। पक दिन मुहल्लोमें बड़ा उत्पात मचाया। प्रत्येक घरमें कुछ न कुछ तोड़ फोड़ दिया। चारों ओरसे यशोदाके पास उछाहने आने रुगे। यशोदाने कहा, कृष्णतो कहीं गयाही नहीं। घास्तब में यात कुछ ऐसीही थी। उन्हें इसका पताही न रहता था कि कृष्ण कव वाहर जाते हैं और कब छोट आते हैं। वह इधर उधर काम करके आतीं, तो उन्हें घरमें ही पार्ती। क्रम्याको अनेक स्थानों में देख लोगों को भ्रम हो जाता था। उन्हें मालूम पड़ता कि अनेक कृष्ण एकही समय अनेक खानोंमें विचरण कर रहे हैं। । इसका कारण उनका चिल्रियलापन ही था। एक दिन कृष्णने अपनेही घरमें उत्पाद मबाया। वह भीर

उनके याल मित्रोंने खूच दही दूध और माखन उड़ाया। अन्तर्में मटुकियां फोड़ डालीं और घर भरमें दही दूधकी नदियां वहा<sup>.</sup> हीं। यशोदाने आकर यह देखा और बड़ा क्रोध प्रकट किया। सव छड़के तो भाग गये, परन्तु कृष्ण पकड़ छिये गये। यशोदाने उनकी कमर एक दामनसे बांध दी और उसका सिरा एक वजनदार ऊखलमें: अटका दिया। कृष्ण वैठे वैठे रोते और विनय अनुनय करते रहे, परन्तु छूट न सके। यशोदाने आजः कोर दर्ख देनेका निश्चय किया था अतः मुहल्लेको कितनीही खियोंके समम्माने बुम्माने पर भी, उन्हें न छोड़ा। कृष्णाने खड़े ही उस ऊखलको आँगनकी ओर घसीटना आरम्भ किया। वहः बहे हुए पुष्ट और बलिष्ट थे । फिर भी यह काम :साधारण बच्चों की शक्तिके बाहर था। कृष्ण जमीन पर पैर अड़ा अड़ा कर उसे दामनके सहारे खींचते और कुछ न कुछ जिसका ही छे-जाते। उनके आँगनमें दो वृक्ष थे। वह दोनों पासही पास थे। क्रम्णाने उस उपलब्को उन दोनोके बीचमें फंसा कर ऐसा जोर सगाया, कि वह उखड़ कर गिर पड़े। लोगोंके आश्चर्यका वारा पार न रहा । उन वृक्षोंको गिरा दैना आसान काम न था । यशी-दाने चिस्मित हो, सहर्ष उन्हें चन्धन-मुक्त कर दिया। कुबेरके दो पुत्र नारदके शावसे इन वृक्षोंके रूपमें परिवर्तित हो गये थे। मुक्षोंके उफाइतेही उन दोनोंका उद्धार हुआ। उन्होंने दिन्य रूपमें प्रकट हो कृष्णकी स्तुति की और फिर अन्तर्ज्ञान हो गये। हुम्लाकी यह लीला देख, गोकुलके लोगोंको जितना

होता था, कंसको उसका सौगुना संताप होता था। उसने अब तक कृष्णको मार डालनेके लिये जितनी चाले चली थीं वह सब वैकार हो गयी थीं। जितनी चेष्टायें की थीं वे सभी निष्कल सिद्ध हुई थीं। उसका एक भी प्रयत्न सफल न हुआ था। कंसने अब असुरोंको वड़ी कड़ी आज्ञा दी, खूब प्रलोमन भी दिया। कहा —िकसी न किसी तरह कृष्णको अवश्य मार डालो। इसी लिये राक्षसोंका उत्पात अब बहुत वढ़ गया। गोकुलमें आये दिन एक न एक अनर्थ होने लंगा। नन्दको बड़ी चिन्ता हुई। बह गोकुलको छोड़ चृन्दावनमें जा बसे। वह समक्ते, कि अब सुरक्षित स्थानमें आ गये, परन्तु कंसके अनुवरोंने यहां भी पीछा नःछोडा। वह तो कृष्णकी घातमें थे। नन्द चाहे घरमें रहें या जङ्गलमें, गोकुलमें रहें या चृन्दावनमें उन्हें तो अपने कामसे काम था।

जब कृष्णुकी अवस्था पांच वर्षं की हुई, तब वह अपन बालमित्रोंके साथ बछड़ोंको चरानेके लिये जङ्गलमें जाने लगे। एक ;
स्नि एक राक्षस वछड़ेका छए धारण कर उन्हें मारनेको चेष्टा
करने लगा। कृष्णुको यह रहस्य मालूम होगया। उन्होंने पैर
पकड़ उसे इस जोरसे पटका कि उसके प्राण निकल गये। दूसरे
दिन बकासुर आ पहुंचा। वह बड़ेग्री भयानक पक्षोके रूपमें
था। कृष्णुके निकट वह चोंच फैलाकर बैठ गया। कृष्णु
उसके उद्दर्भे प्रवेश कर गये। उथोंहो वह अन्दर पहुंचे त्योंही
उसके पेटमें दाह होने लगा। उसने कृष्णुको उसी क्षण बाहर

निकाल दिया। इप्णाने उरुकी चोंल पकड़ कर बीर डाली। सव टड़के उसके विकसित मुख्में दैठ, खेल करने लगे। सप्णा भी उन्होंमें जा भिले। परन्तु राक्षसका प्राण अभी निकला नथा। उसने सवको अपने मुख्में दैठे देख, वहे वेगसे सांस ली। सांसके साथही सबके सव उसके पेटमें चले गये। राक्षस प्रसन्न हुआ, परन्तु लड़कोंके प्राण सक्टमें जापड़े। रूप्णाने तुरन्त अपना प्रशीर बढ़ाना आराम किया, यहां तक, कि बत्सासु-रका पेट फट गया और सबके सब बाहर निकल पड़े।

एक दिन वछड़े चर रहे थे। ग्वाल-वालोंको क्षुधा लग रही थी। सबके सब एक साथ भोजन करने वैठ गये। छण्ण मे भी उनका साथ दिया। देवताओंको यह देख सन्देह हुआ। उन्होंने छण्णकी परीक्षां लेनेका निश्चय किया और वछड़े कहीं खानान्तरित कर दिये। ग्वाल-वाल खा पीकर उठे तो बछड़े गायव! वे घवड़ाने और रोने लगे। छण्णने उन्हें आश्वा-सन दिया और उसी रूप रङ्गके वछड़े तथ्यार कर दिये। चछ-ड़ोंको पाकर ग्वाल वाल वड़े प्रसन्न हुए और देवताओंको भी विश्वास हो गया, कि छण्ण सभी छुछ करनेमें समर्थ हैं।

इसी प्रकार श्रीकृष्ण अनेक लीलाओंका विस्तार कर रहें थे। एक दिन गायोंको खोजते खोजते गोपगण श्रीकृष्णसे विलग हो गये। परिश्रम करनेके कारण उन्होंने अत्यन्त तृषित होकर यमुनाका जल पी लिया। यमुनाका इस स्थानका जल विषाक था। उसे पीतेही सबके सब व्याकुल हो उठे। अचान नक श्रीकृष्ण वहां जा पहुंचे और सबके प्राण बचाये। गोप उस दिनसे श्रीकृष्णका वड़ा उपकार मानने छगे।

एक दिन कंसको कहीं नारद मुनि मिल गये। उन्होंने उसे कृष्णके विनाशको एक युक्ति बनायो। कंसने तद्वुसार नन्दको कदम्य, पुष्प ला देनेकी आज्ञा दी। नन्द बड़े चिन्तातुर हुए। कदम्ब-नृक्ष यमुनाके उस भागमें स्थित था जहां भयङ्गर कालीय नागका निवास स्थान था। वहांसे कोई जीवित नहीं लौट सकता था। कृष्णको यह समाचार ज्ञात हुए। वह नित्य नियमानुसार ज्ञाल वालांके साथ गायं चराने गरे। यमुनाके तटपर गायोंको छोंड़ वह मित्रांके साथ गांद खेलने लगे। खेलते खेलते गांद यमुनामें चला गया। शायद श्रोक्तव्यी उसे जान चूक्तकर वहां फेंक दिया था। ग्वाल वाल गांद ला देनेके लिके उनसे कगाड़ा करने लगे। कृष्णने कहा, — धेर्य धरो, में अभी लाये देता हूं।"

इसके वाद वह कद्मनपर वढ़ यमुनाको अगाध धारामें कृद पड़े। ज्यों हो वह पानीमें पड़े त्यों हो हु वकी लगाकर गायव हो गये और कालीय नागके पास जा पहुचे। नाग पत्नी उनका अलीकिक सीन्द्र्य देख मोहित हो गयी और कृष्णको लीट जानेके लिये समकाने लगी। कृष्णने उनकी एक न सुनी और पूंछ उमेठ नागको जागरित किया। ज्यों ही निद्रा भङ्ग इदि, त्यों हा वह कलाकर बड़े वेगसे कुड़ार करने लगा। कृष्णकी उसने चारों ओरसे जकड़ लिया और उन्हें मार डालनेको चेष्टा

करने लगा। कृष्ण भी स/वधान थे। उन्होंने अपना शरीर परिविद्धित किया। नागने विवश हो उन्हें छोड़ दिया। श्री कृष्णने तुरन्त उसे नाथ पहना दो और उसके मस्तकपर खड़े हो वंशी ध्वित करने लगे। उनके भारसे नाग व्याकुल हो अध-मरा सा हो गया। कृष्णने उसे वह स्थान परित्याग कर रणद्वीपमें रहनेकी आज्ञा दी। नागको ज्ञान उत्पन्न हो चुका था। उसने सपत्नीक उनकी प्रार्थना कर आज्ञा शिरोधार्य्य की। उसने कृष्णको तोन पुष्प और दो वहु मूव्य रत्न भी भेट दिये। कृष्ण उन्हें ले बाहर निकल आये। नन्द बवाको पुष्प और ग्वाल वालोंको गेंद ला दिया। उस दिनसे यमुनाका जल निर्मल और अमृत समान हो गया।

कृष्णद्वारा वह पुष्प प्राप्त कर नन्द्रने कंसको दे दिये।
उसकी यह युक्ति भी निष्कल हुई, परन्तु वह निराश न हुआ।
उसकी यह युक्ति भी निष्कल हुई, परन्तु वह निराश न हुआ।
उसने अब धुन्धक नामक राक्षसको भेजा। धुन्धक रात्रिके
समय चृन्दावन गया। चारोंओर निस्तन्धता छा रही थी।
छोग मधुर निद्राका आखादन कर रहे थे। सर्वत्र सन्नाटेका
साम्राज्य था। राक्षसने यही समय अपने कार्यके लिये उपयुक्त समका। उसने चारोंओर आग लगादी। समस्त चृन्दावन भयङ्कार लपटोंमें छोन होने छगा। नगरके अधित्रासो गण
जाग पड़े और इस आपित्रको देख घदड़ाने छगे। समूचा नगर
उवाला-मय हो रहा था। अवोध पशु पक्षो प्राण विसर्जन कर
-रहे थे। सबको अपने अपने प्राणोंको पड़ी थो, उन वेबारोंको

रक्षा कौन करे ? चारों ओर हाहाकार मच गया। नन्दकी भी निद्रा भङ्ग हो गयी। कृष्णादिककी रक्षाका उपाय सोचने लगे कृष्ण इस भीषण दृश्यको अधिक देर तक न देख सके। जिलकी कृपासे अगस्त ऋषि महासागरका पान कर गये थे, उसमें इस दावानलको अनायासही शान्त करनेको शक्ति थी। इच्छा करते ही श्रीकृष्ण उस घोर दावानलका पान कर गये और राक्षसको मार हाला।

इसी प्रकार प्रतिदिन एक न एक उत्पात हुआ करता था। प्रत्येक, राक्षस श्रीकृष्णको मारनेकी घातमें लगा रहता था। बात बातमें उनका छल प्रपञ्च और षड़यन्त्र दिखाई पड़ता था। परन्तु, श्रीकृष्ण सदा सावधान रहते थे। उनसे किसीकी एक न चलती थी। बलदेव भी धोखेमें न आते थे। बह भी बिकट वेशधारी अनेक राक्षसोंका नाश कर चुके थे। बिचारा कंस इन बातोंको देख देखकर ज्याकुल हो रहा था। उसे रातदिन चैन नहीं पड़ती थी। मारे चिन्ताके रातको नींद भी न आती थी। उसकी आशा निराशामें परिणत हो चली थी। देवता- शोंकी आकाश बाणीपर उसे विखास होने लगा था।

श्रीहिष्ण वंशी वजानेमें चड़े ही निपुण थे। अपनी वंशीपर उन्हें चड़ा प्रेम था। उसकी ध्विन सपको मस्त बना देती थी। उसमें ऐसी मोहिनी भरी थी कि सुनने वाले जड़ भूरत वन जाते थे। दूरवाले पास था जाते थे और पास वाले उसी ' ध्विनमें लीन हो जाते थे। एक दिन 'उनकी गार्थे कही दूर चली गयीं। खोज करनेपर भी उनका पता न मिला। श्री कृष्ण कद्म्यपर चढ़ वंशीध्विन करने लगे। उसको सुनते ही गायें मुग्ध हो दौड़ आयीं। नगरिनवासी एकत्र हो गये और पक्षीगण घोंसलोंसे निकल पड़े। क्या पश्रु, क्या पक्षी, और क्या मनुष्य, सवकी दशा एक समान थी। किसीको अपने तन चद्नकी सुधि न थी। मयूर उसी वृक्षपर जा बैठे। और उसी ध्विनमें लीन हो गये। श्रीकृष्णकी वंशीमें ऐसीही अलोकिक मोहिनी थो। उनकी ध्विनको सुन लोग अपना अपना काम छोड़ वैठते थे। उनकी वंशी जादूका काम करती थी। लोग उन्हें इसीलिये "मोहन" कहा करते थे।

कृष्णकी अवस्था अभी बहुत छोटी थी। वह देखतेमें एक साधारण वालक प्रतीत होते थे, परन्तु उनकी आत्मा श्रुद्ध न थी। नोति और न्यायकी स्थापनाके बीज उनके हदयमें शैशा- वा वस्थासे ही अङ्कृरित हो उठे थे। वह अनीति और अधम नहीं देख सकते थे। उनके वाल्य जीवनकोही एक घटनासे हमें इसका परिचय मिलता है। एकदिन मदोन्मत्त गोप-लल-नायें यमुना-स्नान करने गयी। वह विवेक-श्रून्य हो नग्ना वस्थामें जल-कीड़ा करने लगीं। कृष्णको इसका पता लगा। वह नीति-का यह खून न देख सके और तुरन्त घटना स्थलपर पहुंचे। पह-ले तो उन्होंने दएड देनेके अभिप्रायसे उनकी साडियाँ हटा दीं। फिर युवतियोंको बहुत कुछ मला बुरा कहा और उपदेश दिया। उनकी वातोंका उन रमिणयोंके हदयपर बड़ा प्रभाव

पड़ा और उन्होंने क्षमा प्रार्थना एवं प्रतिहा की कि अब ऐसा कभीन करेंगी। कृष्ण यह सुन छोट आये और फिर कर्मी ऐसी घटनान घटित हुई।

श्रीकृष्णके जीवनकालमें और अनेकानेक घटनायें घटित हुई थी। वह सब चमत्कार पूर्ण और उनके अलीकिक साम-ध्यंकी द्योतक हैं। उनके प्रत्येक कार्यमें एक न एक वात ऐसी पाई जाती थी जो उनके असाधारण गुण, अलीकिक शक्ति अपूर्व साहस और अतुल प्रतिभाका परिचय देती थी।

पक दिन श्रीहरणने, ऋषि और ऋषि-पित्तयोंका आन्तरिक भाव देखनेके विचारसे, उनके यहां अपने मिन्नोंको मेज भोजन मांग लानेको कहा। ऋषि-पित्तयोंने जो कुछ तथ्यारं था वह सभी उठा दिया। कितनीही स्वयं उन्हें देने और देखने आयी। ऋषियोंको यह देख कुछ आश्चर्य हुआ परन्तु जय उन्होंने स्वयं श्रीहरणको देखा और उनकी बातें सुनी तब उनका सन्देह जाता रहा। श्रीहरणको वह भी अलेकिक झानी और परम पुरुष मानने लगे।

गोवद्ध न धार्गा—गोप-गण परम्परासे इन्द्रकी पूजा करते आते थे। श्रीकृष्णने उन्हें गोवर्द्ध न-पूजाका आदेश दिया और गोप-गणोंने वैसाही किया। इन्द्रको यह देख सीमातीत क्रोध हुआ। मूसल धार वृष्टि होने लगी और सबको चड़ा कृष्ट रहुदा। कृष्णने गोधर्द्ध नको छत्रको तरह उठा लिया और इसके नीचे विश्व बाल अपने अपने गोधन सहित सानन्द वैटे रहें। इन्द्रकी एक न चली । उनका गव खर्च हो गया। इसके लिये उन्हें श्रीकृष्णसे क्षमा प्रार्थना करनी पड़ी।

एक दिन यमुना-स्नान कर नन्द जलमें खड़े हो जाप कर रहे थे। वरणके दूत उन्हें अपने खामीके पास पकड़ हो गये। श्रीकृष्ण तुरन्त वरुणके पास पहुंचे। कृष्णको देखतेही वरुणने क्षमा-प्रार्थनाकी और नन्दको बन्धन-मुक्त कर दिया। नन्द श्रीकृष्णका यह प्रभाव देखकर वड़े प्रसन्न हुए। इसी प्रकार उन्होंने सुदर्शन विद्याधरका उद्धार किया। वह धन और सौ-न्दर्य मदसे उन्मत्त हो गया था। अङ्गिरा ऋषिने उसे शाप दे दिया था और तबसे वह अजगर वन गया था। एक दिन उसने नन्द्रका एक पैर प्रस लिया। श्रीकृष्णने ज्योंही अपने पैरसे उसको स्पर्श किया; त्योंही उसने नन्दकी छोड़ दिया भौर अपने पूर्व-खरूपको प्राप्त हुआ । इसके अतिरिक्त उन्होंने कंस प्रेरित चूपभासुर, केशी, व्योमासुर इत्यादि अनेक राक्ष-सोंको सःमुख आतेही मार डाला और अपने अलौकिक पराक्र-मका परिचय दिया।

वंस इन अनेकानेक राष्ट्रसोंका नाश देख भयभीत हुआ। उसे निश्चय हो गया, कि कृष्ण मुक्ते अवश्य मार डालेंगे। वह शोकातुर और चिन्तित रहने लगा। उसकी यह दशा देख मिन्त्रयोंने धनुर्यक्ष करनेका आदेश दिया। चिन्तकी शान्तिके लिये यहानुष्टान करना श्रेयस्कर माना जाता था। कंसने उनकी बात मान ली। साधही उसने निश्चय किया, कि इस अवसर

पर कृष्णको निमन्त्रण दिया जाय और यहां आने पर उनको किसी प्रकार मार डालनेको चेष्टाको जाय। सारो वार्त तय हो गयीं अकूर कृष्ण और वलदेशको बुलाने गये। कंसका सन्देश सुन दोनों भाई वहें प्रसन्न हुए। कुछ मित्रोंको साथ ले नन्द सहित वह मथुरा चले। बुन्दावन निवासी उनके वियोगसे दुखी होने लगे। उनको विश्वास था, कि कंस इनके प्राण हरण करनेका उद्योग करेगा। ओक्रष्णने सवको स्नेह-सूचक शब्दोंसे सम्बोधित कर शान्त किया और मथुराकी राह ली।

अकूरने श्रीहज्जाको अपना अभ्यागत यनाना चाहा। परन्तु श्रीहज्जाने उनका आतिथ्य श्रहण करनेसे इनकार किया। वह बोले—"हम तो कस के अतिथि है अतः उन्हींका आतिथ्य श्रहण करेंगे। आप उन्हें हमारे आगमत्रको स्वना दें और हो सके तो हमारे माता पिताको भी स्वित कर दें। आपका आतिथ्य हम किर किसी अञ्सर पर श्रहण करेंगे।"

अकूरने जाकर कलको खबर दी। कृष्णका आगमन सुन-तेही उसके होश उड़ गये, हाथ पैर डोले पड़ गये और चेहरे-पर उदासीकी कालो घटा छा गयी। किसी तरह उसने अपनेको सम्हाला और मनको हुड़ किया। छुष्ण हो मार डाल नैकी बात उसने पहलेहींसे सोच रक्खी थी, अब उसे वह कार्य क्पमें परिणत करनेकी योजना करने लगा। उस और श्रीकृष्णने एक मनोहर वाटिकामें अपना होरा डाल दिया। दूसरे दिन वह अपने मित्रोंको साथ छे नगरकी शोभा देखने चछे। मार्गमें उन्हें कंसका धोवी मिला। सवने उससे वल छीन लिये। फहीं दरजी भी मिलगया और उसने वल्लोंको काट छाँटकर ठीक वना दिया। कुरगहे मित्रोंने उन्हें वड़ो प्रस घतासे पहन लिया।

यागे चलकर उन्हें कंसको एक दासी मिलो। वह कुन्ता थी। कृष्णपर उसका वड़ा अनुराग था। उसने चन्दनादिक छे उनकी पूजाकी । कृष्ण उसका भक्तिमाव देख अत्यन्त प्रस न्न हुए। मधुराको जनता कृष्णका आगमन सुन उनके दश -नार्थ उमडु पड़ी। उसने कंस का भय छोड़ उनका स्वागत निकया। आगे आगे श्रीकृष्ण वंशी ध्वति करते हुए जा रहे थे <sup>'</sup> और उनके पीछे ग्वाल-वाल गाते बजाते नाचते कूरते चले मा नहे थे। दृश्य वड़ाही अपूर्व था। चारों ओरसे पुष्प वृष्टि हो रही थी और प्रजा प्रेमोन्मत्त हो उनका अनुसरण कर रही थो। इस समय व्यप्नु चलने लगे, वन्ये देखने लगे और विधर सुनने छगे। मूक मनुष्य भी उनका गुणगान कर हिर्दत हुए और -रोगी भी निरोग हो गये। शक्तिहीन वालक दौड़ पड़े थोर बृद्धों ने जवानोंका स्थान ग्रहण किया। इस प्रकार श्राकृष्णके आग मनसे मानो मधुरा पुरीके रोग, दोप, अज्ञान, शोक, भय; चिन्ता, आस्टर्य और अन्याय इत्यादि स्तमस्त दोव नए हो गये भौर उनका स्थान विवेंक, धर्म, कहणा, मक्ति, धीति, आचार, जाप, तप, क्षमा, सत्य और उद्योगादिने ग्रहण किया। चारीं

ओर चहल पहल मची हुई थी। सबके मुख प्रसन्न थे, मानो आज वह किसी महा विपत्तिसे मुक्त हो गये हैं।

श्रीहरण थोड़ी दूर और अग्रसर हुए तो एक ऊँ चे चबूतरे पर एक विशाल धनुष रक्खा हुआ दिखायी पड़ा। उसकी अनेक मनुष्य रक्षा कर रहे थे। कंसने उसे खापित किया था और समस्त प्रजाको उसकी पूजा करनी पड़ती थी। वास्तवमें यह प्रजाके आत्मसम्मान नष्ट करनेकी चीज थी। प्रजाको अनिच्छा पूर्वक भी उसकी पूजा करनी ही पड़ती थी। श्रीष्णने उस धनुषके पास जाना चाहा परन्तु रक्षकोंने आज्ञा न दी। श्रीहष्ण बलात् वहां चले गये और उस धनुषको तोड़कर दो दुकड़े कर दिये। रक्षकोंने उन पर आक्रमण किया; परन्तु श्रीहष्णने उनका विनाश कर अपने अतुल बाहुबलका परिचय दिया। प्रजाके आत्मिमानको पनपनेका इस प्रकार अवसर देकर श्रीहष्णने मानो धर्मकी स्थापनाका सूत्र पान किया।

कंस यह समाचार सुनकर भयसे कांप उठा। अव उसका रहा सहा धीरज भी विलुप्त होगया। रात्रिको अनिष्ट सूचक स्वप्त आने लगे और दिनको भी कृष्णकी काल मूर्ति उसकी आंखोंके सामने नाचने लगी। भाँति-भाँतिके अशकुन होने लगे और उसका हृदय खिल रहने लगा। यह सब होते हुए भी विनाशकाले विपरीतवुद्धिः के अनुसार ज़सको चेत न हुआ। उसने कृष्णको शल, दुशल, चाणुर, मुण्कि और कृष्ट इन पांच भीपण काय महाँसे मल्लयुद्ध करा कर मरचा डालनेकी योजना की। हृष्ण्को उसने इस वातकी सूचना भी न दां फिर भी उसे संशय था कि कहीं खबर पा, श्रीकृष्ण भाग न जायें। ऐसा न हो। अतः उसने कृष्ण्पर निगाह रखनेके छिये अनेक चरोंको नियुक्त किया था। श्रीकृष्ण्को यह सब समाचार ज्ञात हो चुके थे। वह तो उसका नाश करनाही चाहते थे अतः भागनेका विचार भी वयों करें। शान्त हो उचित अवसरकी प्रतीक्षा करने छगे।

कंसने यथोचित प्रबन्ध कर लेनेके बाद श्रीकृष्णको समा-भवनमें बुला भेजा। श्रीकृष्ण अपने बाल मित्रोंको साथ ले इरबारकी ओर चले। एक संकीण पथसे होकर वह जा रहे थे। देखा तो मार्ग एक उन्मत्त हस्ती द्वारा अवरुद्ध है। कंस तक पहुँ चनेका कोई दूसरा मार्ग न था। अतः सर्व प्रथम कृष्णको उस-काही सामना करना पड़ा। कंसने जान व्यक्तर हाथीको मिद्रा छकायी थी और उसे उन्मत बनाकर राजद्वारके पथमें छोड़ दिया था। उसके महावतको आहा दी थी कि-कृष्णको देखतेही उन पर इसे छोड़ देना और जिस तरह हो उन्हें मरवा डालना।

ग्वाल बाल उस हाथीको देखकर चौंक पड़े। श्रीकृष्णने उसके महांवत कुन्तारसे कहा कि इसे हटाकर हम लोगोंको निकल जानेदे। कुन्तारने उनकी बात न सुनी और हाथीको उत्ते जित करने लगा। महा पराक्रमी श्रीकृष्ण हाथीकी पूंछ पकड़ उसे चक्राकार घुमाने लगे और घुमाते-घुमाते चड़ी दूर तक चले

12) (2-1.

गये। लोगोंने उनका यह सामध्ये देख दांतों तले उङ्गली दाव ली। चारों ओर हाहाकार मच गया। श्रीकृष्णने एक स्थान पर उसे पटक दिया और उसके पैर पर वळ पूर्वक दएड,प्रहार किया। इस प्रहारसे यह हाथी अत्यन्त कुद्ध और उत्ते जित हो उठा। उसने श्रीकृष्णको चपेटमें लानेकी चेष्टाकी परन्तु वह उसके नीचेसे दूसरी ओर निकल गये। हाथी और चिढ़ा। श्रीक्र-ञ्याने पुनः उसपर प्रहार किया और दूर जा खड़े हुए। कुन्ता रने हाथीको पुनः उन पर छोड़ दिया। इस बार उस उन्मत सीर कोधान्य हाथीने श्रीरूप्णको अपनी डोकरसे भूमिमें गिरा मिट्टीमें मिला देना चाहा और वड़े चेगसे आक्रमण किया। श्रीकृष्ण फुर्तीसे चंचलता पूर्वक स्थानान्तरित हो गये परन्तु हाधीका बार खाली न गया। उसके सुरोर्घ दन्त शूल भूमिमें प्रविष्ट हो गये। कृष्ण यदि उसकी चपेटमें आगये होते तो उसने निर्दयता पूर्वक कुचल दिया होता। परन्तु यह कैसे हो! आज तो उसीका अन्त होनेको था । ज्योंही उसके दोनों दांत भूमिमें फ'स गये त्योंही वह उन्हें निकालनेका प्रयत्न करने लगा । श्रीकृष्णी इस अवसरका लाभ ले उसके क्रम्मखल पर बड़े जह से लात मारी और गदन उमेठ कर मार डाला। उसके लाथही कुन्तारका भी शिर उड़ा दिया। कृष्णने - उसके दाँतोंको उखाड़कर कन्धपर रख **छिये और** मुरलीकी अधुर ध्वति करते हुए अमसर हुए। नाचते कुद्ते और हषनाद करते हुए, वह ग्वाल-वाल भी पीछ चले। इस हाथोका नाम

to)(Gt

कुवलयापीड़ था। वह एक तो योंही वड़ा वलिए था, दूसरे मदिरा छका कर मस्त वनाया गया था, परन्तु श्रीकृष्णंने अनीयांसही उसे मार डाला।

कंसने जय फुबलया पीड़की मृत्युका हाल सुना तव वड़ा चिन्तित हो उठा। उसके मनमें अनेक प्रकारके संकल्प विकल्प उठने लगे। उसी क्षण कृष्ण वहाँ जो पहुचे। सभा भवनने अखाड़े का रूप धारण किया था। यहे वहे मल्ल-पहलवान वैठे हुए थे। कंसने अपना सिंहासन एक जैंचे मञ्चपर संजाया था। उसके भाठ भाई पार्श्वमें ही रक्षार्थ उपस्थित थे। अनेक हुए पुष्ट अङ्ग्र रक्षक अपनी नङ्गी तलवारें खड़े चमका रहे थे। करोखोंसे खंसादिककी लियाँ यह दूरय देख रही थीं। अनेक लोग श्री कृष्णका मलुगुद्ध देखनेको उत्सुक हो रहे थे और सबका चित्त परिणामकी करपना करनेमें अटक रहा था।

कंसके आज्ञानुसार उसके मन्त्रीने छुणा और वलरामकी सम्बोधन कर कहा—'हे वालको! जैसा कि हमने सुना है, जिम दोनों बढ़े पराक्रमी हा। आज इस अखाड़ेमें कंसको प्रणाम्म मकर हमारे म्ह्रोंसे मह्युद्ध करो और अपनी शक्तिका परिचय दो, अन्यथा महाराजा कंसकी आज्ञा भङ्ग करने कारण तुम्हे यथो- चित दण्ड दिया जायगा। महाराज तुम्हारा युद्ध देखनेको कहे उत्सुक हैं, शीब्रही उनकी इच्छा पूर्ण करो।"

मन्त्रीकी यह बात सुन धर्मिष्ट प्रजाजन कंसको धिकार विने छगे। सम्बाकी अवस्था केवल ग्यारह बर्षकी थी। उन्हें

इन करू महोंसे भिड़ाना निरा अन्याय था। कृष्ण और बलराम मन्त्रीकी बात सुन जराभी विचिलत न हुए, वह हाथियों के फुएडमें मृगराजकी भाँति अलाड़ेमें किटविस हो कूद पढ़े। दोनोंने देखते ही देखते चाणूर और मुष्टिक नामक दो पहल-वानोंको पराजित कर मार डाला। समामें खलवली मच गयी। तीन भीषण काय मृह्ल खड़ा हस्त हो उनपर टूट पढ़े। श्रोकृष्ण और चलराम निरस्त्र थे परन्तु वह जराभी न घवड़ाये। लात और चूसोकी मारसेही उन तीनोंका काम पूरा हो गया। कंस यह देखकर थर्रा उठा। उसने कुद्ध हो, अपने सेनिकोंको आ ज्ञा दी, कि इन दोनों उद्देख छोकड़ोंको बाहर ले जाकर मार डालो। इनके साथका एक भी मनुष्य ज़ीता न वचे। देवकी वसुदेव और उपसेनका भी शिर उड़ा दो।

कंसकी यह वात छुन श्रीकृष्णको क्रोध आ गया। उनका चेहरा तमतमाने लगा। नेत्रोंसे चिनगारियाँ भरने लगों और श्रोंठ फड़क उठे। वह महाकाल को तरह विकराल दिखाई पड़ने लगे। कंस उनका यह रूप देख घवड़ा गया और आंखें वन्द करलीं। उसका शरीर कांप उठा और उसी चोचमें सुकुट खिसककर नोचे गिर पड़ा। कृष्णिने कंसको यह भाव भड़ी देख ताड़ लिया कि वह भयभीत हो रहा है। वह तुरन्त उछ लकर मञ्चर जा पहुँचे और कसके केश पकड़कर सिंहासनसे नीचे खींच लाये। कंसके होश पहलेही उड़ गये थे, रहा सहा साहस भी जाता रहा। उसे हाथ हिलानेका भी अवसर

<del>12</del>)(64-

न दे श्रीरूप्ण उसको छातीपर चढ़ वैडे सीर मुफ्ति प्रहारोंसे उसे निर्जीव कर डाला ।

इस प्रकार ग्यारह वर्षकी सुकुमार अवस्थामें श्रीकृष्णिने अत्याचारी कंसका विनाश किया। कंस यद्यपि श्रीकृष्णिका मामा होता था, परन्तु वह वड़ा अवमीं था। उसने अपने पिता उप्रसेनको चन्दीवना कारागृहमें चन्द कर दिया था। श्री कृष्णिने उन्हें मुक्तकर पुन: सिंहासनाकड़ कराया और साथही अपने माता पिताका उद्घार किया। नन्दको अव उन्होंने वापस मेज दिया और आप अपने पिताके पास वहीं रह गये।

कृष्णुके माता पिताको विश्वास हो गया, कि कृष्ण साक्षात् ब्रह्मक्ष हैं। उन्होंने अपनी प्रचल शक्तिसेही कंसका नाश किया हैं। यह एक साधारण वालकका काम नहीं है अतः हमें कृष्णु के माता पिता होनेका कोई अधिकार नहीं है। जो जगत पिता है उसे अपना पुत्र कहना अनुचित और धर्माबिक्द है। कृष्णु को अपने माता पिताका यह भाव तुरन्त मालूम हो गया। उन्हों ने उनपर मायाका आवरण डाल दिया। मोयाके फेरमें पड़ते हो उनके हदयमें पुत्र भावना जागरित हो उठी। वह उन्हें देख बड़ा परिताप करने लगे। वह कहने लगे—"हाय! हमारे देशनों लाल पराये घरमें परतन्त्र जोवन व्यतीत करते रहे! ग्यारह वर्ष गौवोंके पीले वन बन भटकते रहें! हम उनको कुछ भी सुख न दे सके! इस समय हमारे पास एक दाना भी नहीं, इतने दिनोंके वाद भी एक दिन हम इन्हें अच्छी तरह खिला पिला नहीं सकते ! हा दैव ! यह तेरी कैसो गित है ?"

कृष्ण अपने माता पिताका यह परिताप देख कहने लगे-"आप इस तरह दुः जी क्यों हो रहे हैं ? इसमें खेद करनेकी कीन बात हैं। आपका कोई दोष नहीं है। दोपतो वास्तवमें हमारा है। हम आजतक आपके किसी काम न आये, आपकी सेवा न की यह हमारे लिये वड़ी लज्जाकी वात है। हम तो नन्द और यशोदाको ही माता पिता समक्ते हुए थे। आपने बड़ा कष्ट उंठाया ! हमारी शक्तिको धिकार है। कि तुरन्त आपको बन्धन मुक्त न कर सके। संसारमें माता पिताके समान और कोई आत्मीय है हो नहीं। पुत्रके लिये माता देवी-सक्तपा और पिता ईश्वर-सहप है। माता पिताके चरणोंमें सभी तीर्थ हैं। उनकी सेवा छोर्ड़ जो तीर्थाटन और दान पुण्य करते हैं वह च्यर्थही कष्ट उठाते हैं। यह मिट्टीके ढेर पर इवन करनेके समान है। पुत्र, माता पिताकी सी वर्ष पर्यंत सेवा करे और उनके बराबर तौछ फर सुवर्णदान करे, तब भी वह उसकी तुलनामें नहीं आसकता। माता पिताके ऋणसे पुत्र कदावि मुक्त नहीं हो सकता। जिसने अपने माता पिताको कप्ट दिया. उस पुत्रको दैत्य समम्बना चाहिये। ऐसे कृतन्नी पुत्रपर ईश्वर भी प्रसन्न नहीं रह सकता। वह द्रिद्री हो दर दर भीस मांगता और भटकता फिरता है। जो माता विताकी, सेवा नहीं करते, उन्हें दूसरोंकी न करने योग्य निन्ध्य सेवा

120 (CT.

करनी पड़ती है। माता विताका तिरस्कार करने वाले पशु योनिमें जन्म पाते हैं, उनके शरीरमें कीड़े पड़ते हैं और कीवे उनका मांस नोचते हैं। यह शाखकारोंका कथन हैं। जो अपनी -स्त्रीके वशीभृत हो, माता विताको दुःख देते हैं। उनका परित्याग करते हैं, वह कुत्ते का जन्म पाते हैं और एक एक ट्रकड़ के लिये भटकते फिरते हैं। हमारे शास्त्रकारोंका यह भी कथन है, कि जो केवल अपनाही पेट भरना जानते हैं और भगिनी -तथा उसके पुत्रोंको सहारा नहीं देते, वह शूकर योनिमें जन्म पाते हैं। जो ससुरालमें रहकर अपना पेट पालते हैं, नीच मनुष्योंका संग करते हैं, उनके कथनानुसार दुष्कार्म करते हैं और सचे साघु पुरुषोंको दुवेचन कहते हैं, सदा सर्वदा रुग्नावस्थामें जीवन व्यतीत करते हैं। शिष्यके लिये गुरु और छोटे भाईके लिये वड़ा भाई, विष्णु-खक्ष है। उनको सदा आदरकी दृष्टिसे देखना चाहिये। इसी प्रकार सेवकको अपने मालिकके प्रति भक्तिमाव रखना चाहिये । स्त्रीके लिये उसका पित ही ईश्वर है। जो जिसके लिये पूजनीय है, वही उसका दैव है। जो मनुष्य पूजनीय को पूजा नहीं करते, वह अधम्में करते हैं। उन्हें कर्त्तव्य भ्रष्ट कहना चाहिये। हमलोगोंने भाज तक आप लोगोकी सेवा नहीं को, वृन्दावनमें खेळ क्त्रद करते रहे, चैनसे दिन विताये और आप चन्दी-गृहमें वेडियाँ पहने, केंद्र रहे तथा नाना प्रकारके कष्ट उठाने रहे। इम आपके निकट दएडनीय अपराधी हैं। आप हमें क्षमा करं। यद्यपि हम

भाषि बुपुत्र हैं और हमें आपसे ऐसा कहने का भी अधिकार नहीं है। पर अब हम आपकी आजीवन सेवा करेंगे और आजानु— सार बहेंगे। हम अपना जन्म तभी सार्थ क समकेंगे जब आपके दु:ख दूर कर देंगे। हम दोनो भाइयोंको जरा बढ़े होने दी-किये, हम रे जीते जी फिर आपको किसी प्रकारका कष्ट हो तो हमें बलराम और सुम्या नहीं, बहिक कायर, कपूत और कुलाङ्गार कहियेगा।"

कृष्ण और बलरामकी यह वार्ते सुन, देवकी और वसुदेव बड़ेही प्रसन्न हुए। दोनों बच्चोंको छातीसे लगा, वह सजल तथन हो, उनका प्यार करने लगे। उनकी उस अवस्थाको वही समक्त सकता है, जो दश-वारह वर्ष के बाद अपने बच्चोंसे मिलनेका अतन्त उटा चुना हो। जिसको ऐसी दशाका असु-भव नहीं हुआ है, वह बृष्ण बलराम और उनके माता प्रताको प्रस्तरके मिलतेसे जो आनन्द प्राप्त हुआ, वह कैसे समक्ष्र सकता है।

"सवै दिन नाहिं दरावर जात।" वसुदेव और देवकी दन्यन मुक्त हुए और अत्याचारी कंसका विनाश हुआ—कर्माका वन्यन अटल है। "नेकी नेकराह वदी वद राह।" उसने जैसा किया वैसा पाया।

वसुदैव, रूप्ण और दलरामको पाकर बढ़े ही प्रसन्न हुए। उन दोनोबा उपनयन स्हकार कराया और उन्हें सादीपनि ऋषिके पास दिहोपार्क्स के लिये भेज दिया। सादीपनिका माश्रम उज्जैनके समीपवर्ती एक वनमें था। दोनों भाई वहां गये और विद्याध्ययन करने छगे। उन्होंने गुरुक्ती संवाकर उन्हें प्रसन्ध किया और थोड़ेही दिनोंमें वेद, उपवेद, न्याय, तत्वज्ञान धर्जुर्विद्या और नीति शास्त्रके ज्ञाता वन गये। जब वह छौटने छगे, तब ऋषिने गुरु दक्षिणामें अपना पुत्र छा देनेको कहा। कुछ समय पहले उसका देहान्त हो गया था। उसके वियोग में ऋषि और ऋषि-पत्नी दोनों अत्यन्त दुखी रहते थे। कृष्णा को समर्थ जान करही उनसे यह वात कही गयी थी। कृष्णाने उनकी इच्छा पूर्णंकर आशीर्याद्य प्राप्त किया और अपने घर छौट आये।

उद्धव बढ़े झानी थे। उन्हें अपने झानका बड़ा अभिमान था। इ.घाने उन्हें गोकुरु के लोगोंकी प्रोम-भंक्ति दिखायी। उसे देख उनका अभिमान जाता रहा। इसके बाद उन्होंने अक्रूरको इस्तिनापुर भेज पांडवोंकी स्थितिका पता लगवाया। कौरवों का अन्याय और अत्याचार तथा पांडवोंकी विडम्बनांका हाल सुन उन्होंने सङ्कल्प किया, कि किसी न किसी तरह दुर्यो-धनादि अविचारो और अन्यायी नृपतियोंके कप्टसे उन्हें विमुक्त करना चाहिये।

जरासंध मगधका राजा था। वह बड़ाही शक्तिशाली और. दुष्ट था। कंसका वह श्वसुर होता था। अतः उसके नाशका समाचार सुन वह रूप्णका शत्रु वन गया। उसने वड़ी भारी फीज हेकर मधुरापर आक्रमण किया। उग्रसेनकी आज्ञा प्राप्तः कर कृष्ण और बुलेरामने उसकी प्रवल सेनासे युद्ध किया। कृष्ण ने अतुल पराक्रम दिखाते हुए हजारों सैनिक मार डाले और शत्रु दलमें खलवली मचा दी। जरासंघ दुर्भाग्यसे बलदेवके हाथ पड़ गया। वह उसका प्राण हरण करना चाहते थे परन्तु कृष्णिने उन्हें समका बुक्ता कर छुड़ा दिया और वह लजिन हों वापस चला गया।

जरासंध इसे अपना अपमान समम्मने लगा । वास्तवमें दुष्ट मनुष्यको उपकारोंके उपकारमें भो अपकार ही दिखायो देता है । दुष्टोंको ऐसोही प्रकृति होती है। जरासंधका स्वमाव भी ऐसाही था। उसने पुनः अक्रमण किया, परन्तु फिर भी पराजित हो, उसे भाग जाना पड़ा। इसी प्रकार उसने सत्रहवार युद्ध किया, परन्तु एक बार भो विजयो न हुआ। अन्तमें लज्जा और ग्लानिक कारण वह राज्य छोड़ तप करने चला गया।

दुरात्माको कमी शान्ति नहीं मिलती। जरासंबके हृद्यमें प्रतिहिंसाकी अग्नि घष्टक रही थी। वह शान्ति पूवक तप केसे कर सकता था! उसने पुनः युद्ध करनेका निश्चय किया, परन्तु इस वार खयं न जाकर कालयवन नामक एक दूसरेही दुष्टकी अधिनायकतामें सेना भेजी।

जरासंघकी शत्रुता केवल श्रीकृष्ण्ये थी। श्रीकृष्ण्का विनाश करनेके लिये हो उसने मथुरापर सत्रह वार आक्रमण किया था। युद्धमें पराजित दलका तो सन्वेनाश हो हो जाता है। साथ ही विक्रिक दक्षकी प्रजाकों भी यूक्षे ए उदाना पड़ता है। जरासंधके वो स्थितिकारण कर्य मधुराकी प्रजाकों चड़ा कए होता था। इ.च्याने इस उपद्रवका कारण अपनेहीकों समभा। उन्होंने मधुरा छोड़ अन्यत्र चले जानेका निश्चय किया। भारतके पश्चिम किनारे हारिक पुरी चसाई और वहीं शासन करने लगे।

जरासंधको अय मधुरापर आक्रमण करनेका कोई कारण न था। उसने काल्यवनको द्वारिकाही भेजना स्थिर किया। मधुराकी प्रजा इस भांति उनके आक्रमणसे छुटकारा पा गयी, काल्यवनने द्वारिकापर आक्रमण किया।

कृष्णाने व्यथं ही सेनाके साथ युद्धकर अपनी शक्ति क्षीण करना उचित न समभा। युद्धमें अनेक मनुष्यों का नाश करना भी उन्हें अनुचित्र प्रतीत हुआ। उन्होंने अवेले कालयवनको ही मार हालना पर्याप्त समभा। उनका यह समभाना बहुतही ठीक था, वयों कि विना सरदारके, विना सञ्चालकके, विना नेताके कोई फीज कभी लड़ नहीं सकती। कृष्णाकी यह एक उत्कृष्ट राजनीतिक चाल थी।

हृष्ण, कालयवनके सम्मुख अवेलेही युद्धार्थ उपस्थित हुए। वालयवन भी बड़ा शक्ति शाली था। वह भी अपनेको बहुत कुछ समक्ता था। कृष्णको अवेले देख, वह भी अपने रथसे कृद पड़ा और उनके साथ युद्ध करने लगा। कृष्णने और भी एक युक्ति सोबी थी और तहनुसार वह समरहलीसे माग चले। कालयंवन उनके पोछे दौड़ता चला गया। श्रीकृष्ण गन्धमादन (गिरतार) पूर्वतकी एक गुकामें जा छिपे। उस गुकामें मुचकुन्द सो रहे थे। कृष्णने चुपचाप उन्हें खोजता खुआ, वहीं जा पहुँचा। उसने समभा, कि श्रीकृष्णही सो रहे हैं। अतः मुचकुन्दके एक लात मारी। मुचकुन्द जाग पड़े और उनकी कोधाग्रिमें पड़, कालयंवन खाहा होगया। श्रीकृष्ण वहाँसे तुरन्त लीट आये और उसकी सेनाको भगा दिया। श्रामुखाँका बहुतसा माल उनके हाथ लगा।

जरासध यह समाचार सुन, अठारहवीं वार युद्धार्थ मा उपिषत हुआ। इस वार श्रीहब्णने एक पहाड़ीपर आश्रय लिया। जरासंघने उसकी चारों ओर आग लगा दी। कृष्ण एक सुरक्षित स्थानमे छिपे वेंडे रहे। उसने समक्षा, कि वह मर गये अतः प्रसन्न होता हुआ लौट गया।

कृष्ण वहांसे द्वारिका लीट वाये। किर उन्होंने अपना विवाह करना खिर किया। विदर्भ देशको राजकत्या वड़ो गुण-वती और सुन्दर थी। उसका नाम रुक्तिणो था। कृष्णिने उसका हरण किया। उस समय उन्हें रुक्त, शिरा पाल तथा जरासंधसे युद्ध करनो पड़ा और वह विजयो हुए। सन्नाजितके मणिको खोज करने समय उन्हें जाम्यक्त ते युद्ध करना पड़ा था। जाम्यक्तने प्रसन्न हो अपनो कर्या जाम्बन ती हा उनके साथ विवाह कर दिया था। कृष्णे सन्नाजितका मणि ला र्ख्या। इस उपकारके प्रतिकञ्च खरूप उसने स्वक्रन्या सत्यमामः का विवाह भो उनके साथ कर दिया।

प्राग ज्योतिष्टपुरमें नरकासुरका अधिकार था। वह बड़ा अवर्मी था और आस-पासकी प्रतापर बड़ा अत्याचार करता था। उसने अनेक राजकत्याओंका हरणकर उन्हें थाने नगरमें बन्द कर रक्का था। छुजाने उसको मारकर उन सबका उद्धार किया और उसके पुत्र भगदत्तको सिंहासनाहृद्ध कराया।

एक पार सत्यतामाको करवृञ्जको चाह हुई। श्रोक्तं जुनै

'इन्द्रको इच्छा न होने परमी उनके नन्दन काननसे वह वृक्ष छा

विदा। सत्यतामा उसे देख बड़ो प्रसन्न हुई और छन्णित सा
मर्थको सराहना करने छा।। उन्होंने राजा नृगका उद्घार

श्रीर वाणासुरका मान-मईन किया। राजा पुखरीक सो बड़ा

अन्याय कर रहा था, अतः उसे भी मारकर प्रजाका दुःख दूर

किया।

श्रीकृष्णका पाएडवींपर वहा प्रेम था। जब द्रोपद्का स्व-यंत्रर हुआ, तब उन्होंने पाएडवींको प्रत्यक्ष और परोक्षमे खहायता प्रदान कर, उन्हें विजय दिलायो थो। जब अर्जुन तोर्याटन करते हुए द्वारिका पहुँचे, तब कृष्णी उनका वहा स्वागन किया था। कृष्णिके सुमदा नामक एक बहिन थो। उन्होंने उसका विवाह अर्जुनसे कर देना चाहा, परन्तु अनेक लोगोंको यह बात प्रसन्द न थो। कृष्णी अर्जुनको सप्तकाकर सुनद्दका उरण करात्रा और अ्वाने इन्छा पूग को। वक्रानी अर्जुनने युद्ध करनेको तय्यारी की, परन्तु चृष्णुने अन्हें शान्त वर दिया। सुभ--द्राका विवाह सानन्द समाप्त हुआ।

इसके वाद वह इन्द्रप्रख गये। पाएडवोने राजस्य यक्ष करनेकी इच्छा प्रकट की। हम्ण्ने उसका समर्थन किया और कार्याराम हुआ। जरासंघ रूम्ण्का प्रवल शत्रु था। हम्ण्ने यह समय उसको मार डाल्नेके लिये उपयुक्त समका। उसने अनेक नृपतियोंको बन्दी बना रवला था! उनको दन्यन मुक्त करनेमें भी बड़ा लाम था। रूम्ण्ने पाण्डवोंको समकाया और भीम उसके साथ युद्ध करनेको तय्यार हो गये! उसीस दिन पर्यान्त युद्ध होता रहा और अन्तमें भीमने उसे मार डाला। इस कार्यासे दो लाभ हुए। एक तो कृष्ण्वका शत्रु मारा गया, दूसरे जो नरेश बन्धन मुक्त किये गये, वह पांडवोंकी अधीनता स्वी-कार कर, उन्हें सहायता देनेको वाध्य हुए। कृष्ण्के आङ्गानुसार वह सब मेट ले इन्द्रप्रस पहुँ चे और यहके कार्य्यमें योग देने लगे।

यक्षके उपलक्ष्यमें अनेकानेक राज वंशी इन्द्रप्रस्य आये हुए

थे। इत्याने ब्राह्मणोंकी जूंडन उठानेका काम अपने हाथमें
लिया था। सब नरेशोंको एक न एक काम सोंपा गया था।
राजा शिश्वपाल भी वहीं उपस्थित था। वह श्रीकृष्णसे वडा होप
रक्षता था और वड़ा अत्याचारी था। यहके समय
श्रेष्टोंके पूडकने प्रथा है। जो जिसे बड़ा मानता है, उसकी
पूजा करता है। भीष्म-प्रभृति सब नृपतियोंने कृष्णको
ही स्टिंग्ट माना। दिस्ने एक्शा हिन्स मिया

युधिष्ठिरने भी श्रीहरणको ही सर्वश्रेष्ट मान कर सर्व प्रथम उन्होंकी पूजा की। पर शिशुपाल यह सहन न कर सका। वह अपनेको सर्वश्रेष्ट समक्ता था। उसने कृष्णका अपमान करना चाहा। उन्हें भरी सभामें वह दुर्वचन कहने लगा। कृष्ण बहुत देरतक उसकी गालियाँ सुनते रहे। अन्तमें उन्हें कोध आ गया। उन्होंने अपने चकसे शिशुपालका शिर काट लिया। दोष शिशुपालका था, अतः उन्हें किसोने कुछ न कहा। बिक इस प्रकार एक अत्याचारीके जीवनका अन्त देखकर चारों और जय जयकार होने लगा। कृष्ण बहांसे विदा हो द्वारिका लीट आये।

इसके बाद उन्हें शैल्यसे युद्ध करना पड़ा। ह्रष्णाने उसे भी-पराजित कर मारडाला, दन्तबक्रको गदा और विदुरधको सुदर्शनसे निर्जीय कर दिया। अब वह अपने शत्रुओंकी ओरसे निश्चिन्त हो शासन करने लगे।

सान्दीपनि ऋषिके यहां सुदामा नामक एक ब्राह्मण भी विद्याध्ययन करता था। वह निर्धन था। उसके दस्ते दाने दानेको तरसते थे और रहनेके लिये घरभी न था। अपनी स्त्रीके आब्रहसे वह श्रीहम्ण्के पास गया। श्रीकृष्णने उसका वड़ा खागत किया। उन्हें उससे मिलनेमें कुछ भी सङ्कोच न हुआ। सुदामाने उनका आतिश्य ब्रहण किया और कृष्णने उसका दिख दूर कर दिया।

अव श्रीकृष्ण्ने पार्डवोंका दुःख भी दूर करना अपना कर्त्तव्य

समका। कौरव, पाएडवोंको बड़ा कप्ट दे रहे थे। दुःशासनने द्रौपदीका चीर हरण कर उन्हें अपमानित करनेका उद्योग किया था। उस समय भी श्रीकृष्णनेही सहायता पहुँ चायी थी। कृष्णने अनेक बार कौरवोंको समकाया था, कि पाएडवोंको राज्यका कुछ अंश दे दो। उन पर द्वेष न रक्खो, परस्पर मिल जुलकर काम करो, परन्तु कौरवों ने उनकी बातपर ध्यान न दिया। जिसका विनाश होनेको होता है, वह किसी भने मनुष्यकी बात नहीं सुनता। उसका विवेक नष्ट हो जाता है, बुद्धि भ्रष्ट हो जाती है और सारा सार विचार करनेकी शिक्त लोप हो जाती है। ऐसा न हो तो उसे कप्ट ही क्मों उठाना पड़े!

कीरवोंका अत्याचार चरम सीमाको पहुँच चुका था।
वह इस समय पृथ्वीके लिये भार हो रहे थे। उनके अत्यायसे
प्रजा सत्रस्त थी और चारों ओर हाहाकार मच गया था।
कीरव सी भाई थे। दुर्योधन उन सबमें बड़ा था और वही
राजकाज करता था। जब उसने कृष्णकी चात न सुनी, तब
युद्ध होना अनिवार्य्य हो गया। पांडव और कीरव होनोंने
कृष्णकी सहायता चाही, परन्तु धर्मीकी जय और पापीकी क्षय
होती है। ईश्वर धर्मिष्टकोही सहायता देता है। कृष्णने
पांडवोंको सहायता देनेका निश्चय किया था, परन्तु दुर्योधन
और अर्जुन, एक हो दिन, एक हो साथ उनके पास पहुँचे। कृष्ण
ने दोनोंको सन्तुष्ट करना उचित समका। उनहोंने कहा—

न्ध एक और मेरी नारायणो सेना रहेगी और दूसरी ओर मैं अक्रेजा रहूंगा। साथ ही में यह भी वतलाये देना हूं, कि मैं युद्ध क्षेत्रमें शस्त्र धारणकर युद्ध न कक्षंगा।"

यर्जुनने अकेले कृष्णको लेना स्वीकार किया और दुर्यो-धन सेना पाकर बड़ा प्रसन्न हुआ। कृतन्रमांकी अधिनाय-कतामें सेना भेज, कृष्णने दुर्योधनकी सहायता को और आप पाँडवोंके दलमें जा मिले। दुर्योधनके पास उन्हें भेजकर युधि-छिरने सन्धिकी अन्तिम चेष्टा की, परन्तु कोई फल न हुआ। दोनों ओरसे भीषण युद्धको तथ्यारियाँ होने लगीं।

शिक्षास्त्रसे सुसज्जित दोनों ओग्की प्रवस्त सेनार्ये कुरुक्षेत्रमें 'युद्धार्थ प्रस्तुत हुई'। कृष्णते अर्जुनका सारधी होना स्वोक्तार किया। अर्जुनके इच्छानुसार कृष्णते उनका रथ दोनों पक्षकी सेना-सोंके मध्य भागमें साकर खड़ा कर दिया। अर्जुनने आँखें उठा कर देखा तो अपनेही आत्मीय स्वजनोंको युद्धार्थ प्रस्तुन पाया। उन्होने तुरन्त अपने धनुष-वाण फंक दिये और कहा—"वाहे जो हो जाय, राज्य मिछे या न मिछे, में अपने हाथों अपनेही चन्धुओंका नाश न कर्स्त गा।"

मोहाच्छक अर्जु नकी यह दशा देखकर कृष्ण उन्हें उत्साहित करने छगे। उन्होंने उस समय अर्जु नको जो उपदेश दिया, बहुआ ज भी महाभारतमें अङ्कित हैं। उसोका नाम भगवद गीना है। श्रोक्र-ष्मते अर्जु नकी बता दिया कि, यह बाल्मा अविनम्बर है। निष्काम कर्मका फरु नहीं तोगा पड़ता। अर्जु नका मोह जाता रहा। उन्हें

मालूम हो गया, कि उनका क्या कर्त्तच्य है और प्रमात्माकी थया इच्छा है। उन्होंने अपना धनुष उठा लिया और शत्रुदलका संहार करने लगे। कृष्णने प्रतिज्ञा की थी, कि मैं शस्त्र न धारण करूँगा, प्रस्तु एक दिन जब भीष्मने अर्जु नको मूर्च्छित कर दिया था, तब उन्होंने विवश हो रथके पहियेको उठा लिया था। उस समय चारों ओर खलवली मच गयी थी और लोगांके हृद्य काँप उठे थे। इस युद्धमें कृष्णके इच्छानुसार पांडवों कोही विजय हुई। कृष्ण बहेही योग्य रण-पिएडत थे। पाडव उनके इच्छानुसार उनकी सम्मतिसेही युद्ध करते थे। ऐसी दशामें उनका विजयी होना खाभाविक था। कृष्णने युधिष्ठिरको यहै हर्ष से सिंहासनाहरू कराया। इसके वाद वह द्वारिका लौट आये। कृष्णका गीता-शास्त्र अध्यातम विद्याका भएडार है। उसमें सब शास्त्रींका सार एकत्र है। "जीवात्मा एक शरीरको त्याग

सब शाक्षोंका सार एकत्र है। "जीवातमा एक शारीरको त्याग जब दूसरेमें प्रवेश घरता है, तब वह मन और इन्द्रियोंको अपने साथ ले जाता है। कर्मका बन्धन केवल प्रकृतिसे होता है। समस्त कर्म प्रकृतिसे होते हैं। मले युरे कर्म ज्ञान पर निर्भर हैं। सभी कर्म उपाधिके योगसे होते हैं। उसीके योगसे सुख्य और दु. ख प्राप्त होते हैं। उपाधिही मनुष्यके पुनर्जन्मका कारण है। शुद्ध चैतन्यकी उपासनामे एकाप्र हो लीन होनेसे मुक्ति प्राप्त होती है। इत्यादि बातें गीतामें बतलाई गयी हैं। उसके सिद्धान्त सर्वमान्य हैं। गीता शास्त्र युद्धिमान पुरुषोंके मनन करने योग्य है।

कृष्णते दीर्घकाल पर्यन्त ऐश्वय्यं भोग किया। एक समय सव यादवोंने तीर्थाटन करनेका विचार किया। उप्रसेन और वसुदेवको छोड. कृष्णके साथ सबलोग निकल पहे। समुद्रके -तरपर सर्वोंने अत्यन्त मदिरापान की। अन्तमें जब नशा चढ़ा तो आपसमें भरगड़ा करने छगे। मामला यहाँ तक वढ़ गया कि सबके सब वहीं छड़ मरे। कृष्णको इच्छा ऐसी ही थी। उन्हें अब अपनी इहलोक लीला समाप्त करनी थी। बल-राम और वह दूर बेठे हुए यादवांका गृह-युद्ध देख रहे थे। . बलरामको चड़ा खेद हुआ और उन्होंने कीपोन धारण कर - वहीं प्राण त्याग दिये। कृष्ण ने भी वैकुंठ जानेकी तथ्यारोकी। वह एक पीपलके नोचे पैरपर पैर चढा चित्तको एकाप्र कर बैठे हुए थे, इतनेमें जरा नामक एक व्याधने उन्हें हरिण समक यक तीर मार दिया । वह उनके पैरमें लगा और शोणित बहने लगा। ब्यावने पास जाकर देखा और पश्चात्ताप किया। कृष्णाने उसे आध्वासन दिया और कहा, कि यह मेरोही इच्छासे हुआ है, खेद करनेकी कोई आवश्य कता नहीं है। इसके वाद वहां दारुक आ पहुँचा। दारुक, श्रीहुज्जाका सारथी था। श्रीकृष्णने उससे कहा—"यादवींके सर्व्वनाशका समाचार द्वारिका पहुँचा देना । चलदेव अपना प्राण-विसन्जीन कर चुके हैं। मै भी थोड़ो देशमें यह नश्वर शरीर त्याग दूँगा। मेरे अश्रितोंसे कह देना, कि वह अर्जुनके साथ हस्तिनापुर चले जाये। वहां वे सुरक्षित रहेंगे। अर्जु नले कह देना, कि मेरे

लिये शोक न करें और मेरे उपदेशानुसार कत्ते व्य पालनर्में दूढ़ रहें "

इतना कह श्रीकृष्णने अपना शरीर त्याग दिया। उन्होंने अपने अधिन काल्में अगणित अधिर्मयोंका नाश कर न्याय-नीतिकी स्थापना की थीं। वह बड़े परोपकारी और निलींभी थे। राजवंशी होने पर भी साधारण बच्चोंकी तरह उनकी शिक्षा दीक्षा हुई थी। वह यदुवंशी थे। यदु राजा ययातिके पुत्र थे। श्रीकृष्ण **एक** विस्तृत राज्यके अधीश्वर थे। उनकी राजधानी द्वारि-कामें थी। कौस्तुम मणि उनका आमूषण था। नन्दक नामक खड़ग, कौमोदिक नामक गदा और सुदर्शन नामक चक्र वनके आयुध थे। उनके शंखका नाम पांचजन्य था। युद्धक्लामें वह बड़ेही निपुण थे। उनकी जोड़का एक भी मनुष्य उस युगमें नहीं पाया जाता। श्रीकृष्णका हृदय प्रेमसे परिपूर्ण रहता था। वह जिस प्रकार शालन और ऐश्वर्य्य भोग करना जानते थे, उसी प्रकार योगका रहस्य भी सममती थे। गीताशास्त्र देखनेसे उनकी विद्वताका पता चलता है। उन्होंने अर्जुनको प्रवृत्तिमें ही निवृत्तिका मार्ग दिखा दिया था। हमें श्रीकृष्णको आदर्श मान उनकी जीवन-चर्यासे शिक्षा ब्रह्ण करनी चाहिये । गीताशास्त्रका मनन करना प्रत्येक मनुष्यके लिये श्रीयरकर है। विदेशोंके विद्वान भी गीताके सिद्धान्तींका सरमान करते हैं।

## ्र मुक्त इ**साम्रायः।** े स्थार-स्थार-स्थार-स्थार-स्थार-स्थार-स्थार-स्थार-स्थार-स्थार-स्थार-स्थार-स्थार-स्थार-स्थार-स्थार-स्थार-स्थार-स्थार-स्थार-स्थार-स्थार-स्थार-स्थार-स्थार-स्थार-स्थार-स्थार-स्थार-स्थार-स्थार-स्थार-स्थार-स्थार-स्थार-स्थार-स्थार-स्थार-स्थार-स्थार-स्थार-स्थार-स्थार-स्थार-स्थार-स्थार-स्थार-स्थार-स्थार-स्थार-स्थार-स्थार-स्थार-स्थार-स्थार-स्थार-स्थार-स्थार-स्थार-स्थार-स्थार-स्थार-स्थार-स्थार-स्थार-स्थार-स्थार-स्थार-स्थार-स्थार-स्थार-स्थार-स्थार-स्थार-स्थार-स्थार-स्थार-स्थार-स्थार-स्थार-स्थार-स्थार-स्थार-स्थार-स्थार-स्थार-स्थार-स्थार-स्थार-स्थार-स्थार-स्थार-स्थार-स्थार-स्थार-स्थार-स्थार-स्थार-स्थार-स्थार-स्थार-स्थार-स्थार-स्थार-स्थार-स्थार-स्थार-स्थार-स्थार-स्थार-स्थार-स्थार-स्थार-स्थार-स्थार-स्थार-स्थार-स्थार-स्थार-स्थार-स्थार-स्थार-स्थार-स्थार-स्थार-स्थार-स्थार-स्थार-स्थार-स्थार-स्थार-स्थार-स्थार-स्थार-स्थार-स्थार-स्थार-स्थार-स्थार-स्थार-स्थार-स्थार-स्थार-स्थार-स्थार-स्थार-स्थार-स्थार-स्थार-स्थार-स्थार-स्थार-स्थार-स्थार-स्थार-स्थार-स्थार-स्थार-स्थार-स्थार-स्थार-स्थार-स्थार-स्थार-स्थार-स्थार-स्थार-स्थार-स्थार-स्थार-स्थार-स्थार-स्थार-स्थार-स्थार-स्थार-स्थार-स्थार-स्थार-स्थार-स्थार-स्थार-स्थार-स्थार-स्थार-स्थार-स्थार-स्थार-स्थार-स्थार-स्थार-स्थार-स्थार-स्थार-स्थार-स्थार-स्थार-स्थार-स्थार-स्थार-स्थार-स्थार-स्थार-स्थार-स्थार-स्थार-स्थार-स्थार-स्थार-स्थार-स्थार-स्थार-स्थार-स्थार-स्थार-स्थार-स्थार-स्थार-स्थार-स्थार-स्थार-स्थार-स्थार-स्थार-स्थार-स्थार-स्थार-स्थार-स्थार-स्थार-स्थार-स्थार-स्थार-स्थार-स्थार-स्थार-स्थार-स्थार-स्थार-स्थार-स्थार-स्थार-स्थार-स्थार-स्थार-स्थार-स्थार-स्थार-स्थार-स्थार-स्थार-स्थार-स्थार-स्थार-स्थार-स्थार-स्थार-स्थार-स्थार-स्थार-स्थार-स्थार-स्थार-स्थार-स्थार-स्थार-स्थार-स्थार-स्थार-स्थार-स्थार-स्थार-स्थार-स्थार-स्थार-स्थार-स्थार-स्थार-स्थार-स्थार-स्थार-स्थार-स्था

ह परम ब्रह्मितछ अवधूत योगी अत्रिऋषिके पुत्र थे। उनः की माताका नाम सती अनुस्या था। दुर्वासा और-वन्द्र नामक उनके दो भाई भी थे। दत्तात्रेयकी चीवीस अवतारों से गणना की जाती है। वह ब्रह्मा, विष्णु और महेश तीनोंके सिमिलित अवतार माने जाते हैं। उनका जन्म त्रेता युगर्से हुआ थां। वह विद्वान, गुणवान और रूपवान भी थे! उन्होंने सव शास्त्रोंका अध्ययन किया था। वेदान्त शास्त्रको उन्होने प्राधान्य दिया है। वह त्रिकालदर्शी, समर्थ ज्ञानी, निर्विकारी और मधुर भाषी थे। विषयभोग ओर स्त्री पुत्रादिसे वह रहित थे। सव प्रकारकी आसक्तियोंसे वह मुक्त थे। उन्हें किसी बातकी इच्छा न होती थी। विद्वान होनेपर भी वह बालो-नमत्त, जड़ की तरह ब्रह्मज्ञानमें मन्न हो भ्रमण किया करते थे। योग विद्याकी उन्होंने वड़ी उन्नति की थी। सम दशों कैसे होना परकायामें प्रवेश किस प्रकार करना, गजिक्रिया और अनेक कायाओकी रचनाका ज्ञान कैसे प्राप्तः करना इत्यादि वार्तोका उन्होंने पता लगाया था। उन्होंने याग शक्तिके अद्भुत चमत्कार छोगोंको दिखाये थे। मृत्युप्राप्तः मनुष्यको सजीवन करनेका उनमें सामर्थ्य था। मलर्क, प्रह्-

लाद, सहसाउर्जुन और यह इत्यादिको उन्होंने ब्रह्म उपदेश दिया था। उन्होंने किसीको अपना गुरु न बनाया था। मायासे विरक्त होनेके लिये स्वयं चौबीस गुरु मान लिये थे। एक शिष्यकी तरह उन्होंन उनके दोष छोड़ केवल गुण प्रहण किये थे। उन्होंने यहुराजको उसी झानका उपदेश दिया था। हम अपने पाठकोंके लिये संक्षिप्त रूपमें उसे वर्णन कर देना उचित समकते हैं?

१—पृथ्वी—लोग पृथ्वीको दवाते हैं, पैरोंसे कुवलते हैं।
'फिर भी वह अपने नियमसे चलायमान नहीं होती। उसी
प्रकार साधु पुरुषको कोई कितनाही कह दे परन्तु उसे अपने
कत्तं व्य पथसे विचलित न होना चाचिये।

पवंत—यह पृथ्वीकाही अङ्ग हैं परन्तु अचल रहता है। चह परोपकारके लिये चृक्ष और जलस्त्रीत उत्पन्न करता है। साधु पुरुषको भी अचल रहना चोहिये और समस्त कियायें परोपकारके लिये ही करनी चाहियें।

वृक्ष —यह भी पृथ्वीका अङ्ग है परन्तु निरन्तर पराधीन रहता है और परोपकार करता है। लोग उसके फल, फूल, पते छाल, डाल चाहें जो कुछ ले जायं अथवा उसे काट डालें तब भी वह चूं नहीं करता। उसी प्रकार साधु पुरुषको परोपकारके लिये पराधोनता स्वीकार करनो चाहिये। लोग अपना काम बनानेके लिये उसे मारें, उठा ले जायं या किसो प्रकारको कट द तब भी उसे चूं न करना चाहिये। २—वायु —वनमें उसे हर्ष नहीं होता और अग्निमें पड़कर केद नहीं होता। उसी प्रकार योगीको धमके विषयमें सदा समान वृत्ति धारण करनी चाहिये। वस्तु स्थिति चाहे अनुकू क हो या प्रतिकृत उसकी उसे परवाह न करनी चाहिये। यह भी खयाल रक्षना चाहिये, कि जिस प्रकार वायु सुगन्ध या दुर्गन्थके संसर्ग से वेसा प्रतीत होता है, परन्तु नास्तवमें यह उससे परे हैं, उसी प्रकार आत्मा प्राकृतिक विकारोंके संसर्गसे जन्म मरण युक्त प्रतीत होती है; परन्तु वास्तवमें वंसी नहीं हैं।

प्राण-यह वायु कर है। केवल आहार पाकर सतुष्ट हा जाता है। उसे कप रङ्ग और रसादिक इन्द्रिय सम्बन्धा विष-योंकी चाहना नहीं रहता। उसो तरह यागाका केवल आहार ही पर सन्तुष्ट रहना चाहिये। भले बुरे आहार और विषयों की ओर उसे ध्यान न देना चाहिये। शरीरको स्थितिके लिये अच्छा बुरा जो कुछ मिले, वही खा छना चाहिये। अच्छे और सादिष्ट पदार्थों के आहार और विषयोंके सेवनसे मन

३—आकाश-यद्यि वस्तुमात्रमें व्याप्त है, परन्तु उसे किसीका सङ्ग नहीं है। किसी पदार्थसे वह नापा भी नहीं जा सकता! उसी प्रकार देहमें रहनेपर भी योगीको ब्रह्मसद्भपकी भावनासे भपनी आत्माको स्थावर और जङ्गम पदार्थों में व्याप्त समम्ह, उसे किसी देहादिका सङ्ग नहीं है तथा वायु पेरित मेघ् और धूड इत्यादि, जेसे आकाशका स्पर्श नहीं कर सकते, उसी प्रकार

वारम्बार जाने थानेवाले देहादिक पदार्थ आत्मासे परे हैं, यह जान लेना चाहिये।

४—जल, खच्छ और मधुर है। मनुष्योंको पवित्र करता है। उसी तरह योगीको स्वच्छ और शुद्ध रहना चाहिये। मधुर भाषी चनना चाहिये और उपदेश द्वारा लोगोंको शुद्ध करना चाहिये।

५--अग्नि, तेजला और प्रदीत रहती है। सर्व भक्षी होने पर भी निर्दोष और कहीं गुप्त तथा कहीं स्पष्ट दशामें रहती है। यह करपाणको इच्छा रखने वालींके लिये उपासना करने योग्य है। इवि देनेवालोंके पापोंका क्षय करती है और पराई. इच्छासे सर्वत्र पदार्थों का सदा मक्षण करनेको तय्यार रहती हैं। योगोको भी उसी प्रकार कहीं ग्रुप्त और कहीं स्पष्ट इत्पर्मे रहना चाहिये। कल्याणकी इच्छा रखने वालोंके लिये उपासना करने योग्य बनना चाहिये। अन देने वालोंके पापोंका नाश करना चाहिये। पराई इच्छाके अधीन हो सर्वत्र भोजन कर छेना चाहिये। अग्नि काष्टमें रहनेसे जिस प्रकार उस काष्टके समान रूपमें प्रतीत होती है, परन्तु वास्तवमें उसका कोई रूप नहीं होता । उसी प्रकार आत्मा भी अविद्या स्त्रजित उच्च नीच देहोंमें रहनेसे-वैसी प्रतीन होती हैं परन्त वास्तवमें वह उच्च या नीच नहीं है। जिस प्रकार अग्निकी उवाला प्रतिक्षण उत्पन्न और नाश हुआ करती है... प्रस्तु उसे हम नहीं जान सकते, उसी प्रकार कालकी प्रवल

गतिसे आत्माके कारीर प्रतिक्षण नाम और उत्पन्न हुआ करते हैं, परन्तु इसे हम नहीं जान सकते । योगियोंको इसी लिये अपनी देह क्षण भड़्तर समक्ष कर वैराग्य धारण करना चाहिये ।

६—चन्द्रकी कलाओं में वृद्धि और न्यूनता हुआ करती है परन्तु चन्द्रमाको कुछ भी नहीं होता। उसी प्रकार जन्मसे लेकर मरण पर्यातके समस्त विकार शरीरही पर होते हैं, आत्मापर उनका कुछ भी असर नहीं पडता।

७—सूर्य—आठ मासमें जितना जल शोषण करता है, उतना चतुर्मासमें वापस दे देता है, परन्तु लेन देनका कुछ भी हिसाब नहीं रखता। उसी प्रकार योगीको इन्द्रियों द्वारा आवश्यक पदाथे प्रहण करने चाहियें; परन्तु कोई मांगने आवे तो उनका लोभ छोड़, उसे तुरन्त दे देना चाहिये। परन्तु इस कार्यमें उसे यह हिसाब कदापि न लगाना चाहिये, कि क्या मिला था और क्या दे दिया। इसके अतिरिक्त, सूर्य एक हैं; परन्तु उसके बिम्च जलादिक वस्तुओपर पड़नेसे, अज्ञानीको जिस प्रकार भिन्न भिन्न होनेका भ्रम होता है, उसी प्रकार परमा-रमाया प्रकाश सब पदार्थों में व्याप्त होने पर भी घह स्वयं एक ही है।

८—कपोत—इसने एक कपोतीसे प्रेम किया। कुछ दिन बाद उसके वसे हुए। एकदिन कपोत भीर कपोती बस्नोंके लिये दाना लाने गये। पीछेसे न्याधने जाल लगा कर उन बस्नोंको कांस लिया। बस्ने चिल्लाने लगे और कपोत कपोती भो भापहुँ वे।

यह दोनों विलाप करने लगे । कपोतीसे न रहा गया। यह चिल्लाती हुई बच्चोंके पाल पहुंच गयी। स्तेह बन्धनमें बँधी हुई वह व्यव्न समा कपोती भी उसी जालमें फंस गयी। प्राणा-धिक वचांके साथ कवोतीने भी दुःख उठाना स्वीकार किया। कपोत उन सबका यह दशा देख विलाप करने लगा। उसे अब अकेके अवना जीवन भार मालूम होने लगा। ऊजड़ घोंसलेमें रहनेको उसे हिम्मत न पड़ी। उसने जोवनकी भाशा छोड़ दो। मृत्यु-मुखमें तद्वते हुद पश्चोंको देख उनकी वास्तविक दशा जानते हुए भी वह जालमें जा पड़ा। ऋर व्याचा अपने कार्यमे सफलता प्राप्त कर अपने घर गया और उसने सवोंको मार डाला। इसी तरह मोहाच्छक्त मनुष्य अशान्त दशामें खुल दुःख भोग किया करतो हैं। ससार और खज-नोंके मोहमें छिस वह भी कपोत कपोतीकी तरह अपने परिवार सहित दुःखो होता है। गृह भीर खजनोंका मोह, उनका अतु-राग और प्रम, पशु पक्षियों के लिये भी अनर्थ की जह खहर हैं। मनुष्यके लिये.तो वह और भी भयङ्कर है। मनुष्यका 🗸 शरोर मोक्ष प्राप्त करनेका साधन है। उसने भी यदि उन पश्चियोंको तरह गृह-जालमें उलम कर जान दे दो तो उसे मूहही समफना चाहिये।

१ - मनगर-किसी प्रकारका उद्योग नहीं करता। बच्छा, सुरा, घोड़ा, बहुन, जो कुछ ईश्वरेच्छासे वा मिलना है, वहां का लेना है। उसी प्रकार योगोको भोजन प्राप्त करनेके लिये किसी प्रकारका उद्योग न करना चाहिये। शच्छा, घुरा, घोड़ा या यहुत जो कुछ मिल जाय, घढ़ी का लेना चाहिये। निरुचोगी रहते हुए भी प्रारम्धके अनुसार दु:ख भोगनाही वहता है। उसी प्रकार मनुष्यको चाहे खगेमें हो या नरकमें, इन्द्रिय सम्बन्धी सुखदु:ख अनायासही प्राप्त होते हैं। अतः योगीको भिक्षाके लिये कहीं भटकना न चाहिये। जो कुछ ईश्वर भेज दे उसीमें सन्तुष्ट रहना चाहिये।

१०—समुद्र—ज्यों ऊपरसे प्रसन्न, अन्दर गम्भीर, अन्त भीर पारसे रहित है। उसीप्रकार शानीको ऊपरसे प्रसन्न भीर भीत-रसे गम्भीर, अन्त भीर पारसे रहित रहना चाहिये। राग भीर होप छोड़ निर्विकार दशामें ग्रहना चाहिये। वर्षा ऋतुमें अनन्त जल-राशि मिलने पर भा समुद्र बढ़ नहीं जाता भीर श्रीष्ममें संकुचित किंदा शुष्क नहीं होता—सदा सर्वदा अपनी मर्थ्यादाके अन्दर रहता है, उसी तरह योगीको नारायण-परायण रह, ऐश्वय्य मिलनेसे प्रसन्न भीर न मिलनेसे अप्रसन्न न होना चाहिये। लाभ हो या हानि, उसे अपनी मनस्थितिको समानही रखना चाहिये।

११—पतङ्ग—जिस प्रकार दीपकपर मोहित हो अपना प्राण दे देता है, उसी प्रकार अजितेन्द्रिय पुरुष प्रभुकी माया खरू-पिणी स्त्रीका रूप देख विलासकी अभिसावामें मोहित हो जाता है। स्त्री, सुवर्ण, और भूषण वसनादि पदार्थ मायाः रचिन हैं। इनको उपभोग करनेकी इच्छा रक्षनैवाला मुख्र मनुष्य पत्रङ्ग की तरह अपना प्राण खोता है, अतः ज्ञानीको स्त्री पुरुष और धनादिके मोहमें न पड़ना चाहिये। १२ — भूमर — जिस प्रकार रसके लोभसे एक ही कमलपर बैठा रहता है और शामको उसके बन्धनमें पड़ जाता है। उसी प्रकार एक ही स्थानमें बाश्रय प्राप्त कर, रहनेसे योगो भी बन्ध-नमें पड़ जाता है। किसी गृहस्थको कह न दे कर जो कुछ मिल जाय, उसीमें सन्नोष मान लेना चाहिये। भूमरकी भौति अनन्त लोभमें न पड़ना चाहिये। हां, जिन प्रकार भूमर छोटे यड़े भनेक पुष्पोंका रस ग्रहण करता हैं, उसी प्रकार योगोको छोटे बड़े अनेक शास्त्रोंका सार ग्रहण करना चाहिये।

मधुमिस्रका—यहे परिश्रमसे मधु संग्रह करती है, परन्तु वह उसके काम नहीं आता। कोई आकर मधु तो लेहो जाता है साथहो मिक्तवयोंका प्राण भी चठा जाता है। अतः योगोको जितना हायमें रह सके, उतनाही अन्न ग्रहण करना चाहिये। उसे संग्रह करनेकी चिन्तामें न पड़ना चाहिये। अन्न भरनेके लिये केवल उदरहोको पात्र समक्रना चाहिये। दूसरे दिनके लिये रख छोड़ना व्यर्थ है। ऐसा न कर मधुम-सिकाको तरह फरनेसे अन्न और धनके साथ प्राण भी चला जाता है।

१३—हाथी—जब इसे पकडना होता है तब लोग नकलो हायिन यना कर खड़ी कर देने हैं। हाथो उने स्वर्श करनेको कप्रसर होता है और गढ़ों गिर पड़ता है। उसी प्रकार पुरुप भी क्षियोंको स्वर्श करनेसे यन्धनमें पड़ जाते हैं। अतः बोगीको स्रोकी प्रतिमाका भी स्वर्श न करना साहिये। १४—व्याध—जिस प्रकार मधुमिश्चयों मधुका उपभोग करता है, उसी प्रकार क्ष्मण मनुष्यका धनभी दूसरेही लोगों के काम भाता है। जोह और दर्रमें होनेपर भी व्याधको जिस प्रकार मधुका पता मिल जाता है और वह उसे हरण कर लेता है, उसी प्रकार लोभों भे धनकी भी टोह लगाकर लोग उसे उठा ले जाते हैं। अतः योगीको किसी वस्तुका संग्रह न करना चाहिये। जिस प्रकार मधुमिश्चकाओं मधुका भोका सर्व प्रथम व्याध होता है उसी प्रकार गृहस्पकी पाकशाला पदा-थों का प्रथम भाक्ता थागी होता है—गृहस्प साधुको भोजनकरा नेके बाद ही खयं भोजन करते हैं—ऐसी दशामें योगीको अन्न प्रकृत करनेका उद्योग न करना चाहिये।

१५—हरिण—जब इसे पकड़ना होता है, तो शिकारी मधुर
स्वरसे गान गाता है। हरिण मोहित हो गति रहित हो जाता
है भीर शिकारी उसे पकड़ छेता है। अतः योगीको स्वरके
मोहमें कभी न पड़ना चाहिये। ऋष्यश्रंग ऋषि वेश्याओंके
गान और नयन-वाणोंसे मोहित हो पथ भ्रष्ट हो गये थे।
योगीको यह ध्यानमें रखना चाहिये।

१६—मछली—जो लोग फैसाना चाहते हैं वह वंशीमें कांटा और खानेकी चीज बाँच पानीमें छोड़ देने हैं। मछली उसे निगल जाती है, परन्तु कांटा उसके गलेमें अटक जाता है और वह मर जाती है। उसी प्रकार रस-मुग्ध देहामिमानी मनुष्य भी जिह्नाके फेरमें पड़कर प्राण खो बेठता है। विद्वान

मनुष्य आहारका परित्याग कर अन्यान्य विषयोंपर आसानीसे विजय प्राप्त कर सकते हैं। परन्तु जिह्वापर विजय प्राप्त कर ना सहज नहीं है। आहारको त्याग देनेसे स्वादेन्द्रिय नी प्रबल्ता और भी बढ़ जाती है अन्य इन्द्रियोंपर विजय प्राप्त कर लेनेपर भी यदि स्वादेन्द्रिय निरंकुश हैं, तो वह जितेन्द्रिय नहीं कहा जा सकता। रसनाको जीतनेवाला ही सच्चा जितेन्द्रिय हो सकता है। योगीको रसकी आसक्तिसे मुक्त हो औषधिकी तरह भोजन प्रहण करना चाहिये।

१७—पिङ्गला—इस नामकी एक वेश्या विदेह राजाके नगर में रहती थी। एक दिन वह किसी धनी मनुष्यको फँसाने के लिये शङ्कार कर दरवाजेपर वैठी हुई थी। एकके वाद एक, खनेक मनुष्य वहांसे निकल गये; परन्तु उसे यथेच्छा धन देकर सन्तुष्ट करनेवाला कोई न मिला। वह सारी रात वैठी रही परन्तु उसकी आशा पूर्ण न हुई। चिन्तातुर रहनेके कारण उसे रातभर निद्रा न आयी। अन्तमें वह ऊच उठी और बोली कि—"अव यह व्यवसाय न करूँगी।" उसके हृदयमें सुबुद्धि जागरित हो उठी और निराशाक कारण उसे वैराग्य आ गया। वह कहने लगी,—"अहो ! विवेक न रहतेके कारण में अपना मन न जीत सकी। तुच्छ पुरुषोंसे मैं कामकी इच्छा रखती हुँ ! अन्तर्यामी परमेश्वर जो निरन्तर साथ रहता है, अन्न धन और भानन्द देता है उसे छोड मैं दु:ख, भय, रोग, शोक और मोहके देनेवाले मनुष्योंकी मूर्वतासे सेवा करती हूं।

मैं लोभचश अपने श्वरीरको बेंच निर्क्कुज हो, धन और रतिकी इच्छा रखतो हू। ऐसे नीच व्यवसायसे आज मुक्ते घृणा उत्पन्न हो गयी। मेरे हृदयमें बड़ा सन्ताप हो रहा है। पुरुषों का शरीर अस्त्रि और मांससे बने हुए गृहके तुल्य हैं। चमडे से वह मढ़ा और मल मूत्रसे भरा हुआ है। हाय ! मैं अनेली ही इस विदेह नगरमें ऐसी मूर्का हूँ जो उसका सेवन करती हूँ। रूप धौर लावरायको देनेवाले, उस अविनाशी परमपिता को छोड़, मैं व्यर्थ ही औरोंको भजती हूँ। इस लोक और परछोकमे उसके सतिरिक्त और कोई माननीय नहीं कहा जा सकता। मेरे पूर्व जन्मके सुक्तत्यसेही आज मुक्ते ज्ञान हुआ और नीच आशासे वैराग्य उत्पन्न हुआ। यह उसी परमातमा की कृपा है। मैं अब पामर मनुष्योंकी आशा छोड़ उसी जग--श्वरकी आशा कर्त्रगो। मैं अब उन्होंका आश्रय प्रहण कर्त्र गी, यह जीव, संसार क्यी कूपमें पड़ा हुआ है, विषयोंसे अन्य हो रहा है और कालकपी सर्पने उसे पकड़ रक्ला है। ईश्वर के सिवाय और कोई उसकी रक्षा नहीं कर सकता। अत: में प्रेम पूर्वक ईश्वरकाही भजन करूँगी।" इस प्रकार पिट्सला निश्चयकर, कान्तकी तृष्णासे जो आशा उत्पन्न हुई थी, उसे स्रोह शान्ति-शय्यामें विश्राम करने लगी। योगीको समभ्र रक्षना चाहिये कि आशामें दुःख और निराशामेंही सुख है। विद्वालाने पतिकी आशा छोड़ कर ही सचा सुख, सची शान्ति भीर सम्राज्ञानन्द प्राप्त किया।

१८-चील-मांसका एक दुकड़ा लिये उड़ी जा रही थी। किसी दूसरे पक्षीने उसपर आक्रमण किया। जब चीलने मांस छोड़ दिया तब उसके प्राण बचे। योगी पुरुष प्रिय वस्तुओंका परित्याग करनेसेही सुबी हो सकता है अन्यथा नहीं।

१६—बालक—मानापमानको नहीं गिनता। माता पिता के समान चिन्तित नहीं रहता। कामादिक विकारोंसे विरक्त और अपने खेळ कूदमें प्रसन्न रहता है। उसी प्रकार योगीको मानापमानपर ध्यान न दे निश्चिन्त, विरक्त और अपनी कर्च व्य क्रीड़ामें मग्न रहना चाहिये।

२०—कुमारिका—एक कत्या घरमें अकेली थी। उसी समय उसके यहाँ अतिथि भा पहुंचे। उन्हें भोजन करानेके लिये
कत्या धान फूटने लगी। ऐसा करते समय उसकी चूडियाँ
कनकती थीं। उसने एकके बाद एक सब चूडियाँ निकाल
डालीं। जब एक एक चूडी हाथमें रह गयो तब उनका शब्द होना वन्द हो गया। योगी पुरुष भी एकान्तहीमें अच्छो तरह भगवद्भजन कर सकता है।

२१—लुहार—याण वना रहा था। वह इस तरह उसमें
भग्न था, कि पाससे राजाकी सवारी निकल गयी परन्तु उसे
उसको खबर न हुई । नगाओं को गड़गड़ाहट भो उसका
ध्यान भङ्ग न कर सकी। योगोको भी जितेन्द्रिय हो एकाम
चित्तसे ईश्वरका भजन करना चाहिये। परमानन्द क्रय भगचानमें चित्तको इस प्रकार लगाना चाहिये, कि वह उसोमें लोन

हो जाय और विषय वासनायें स्वयं उसका साथ छाड़ हैं। रजोगुण तथा तमोगुण ही विक्षेप नथा छयके मूल हैं। शम रूपी सतागुणसे उनका निवारणकर गुण और उनके कार्यों से रहित हो निवृत्ति प्राप्त करनी चाहिये। वृत्ति रहित मनका ब्रह्मकारमें रहना ही "असंप्रज्ञान" नामक समाधि है। जिसका मन ब्रह्मकार रहता है, उसे द्वैतका स्फुरण हो नहीं होता।

२२—सपे—जिस प्रकार अकेला रहता है, कहीं खिर शोकर अधिक समय नहीं बैठता, सदा सावधान रहता है। एकान्त सेवन करता है। गति देखनेसे विष रहित किंवा विष युक्त नहीं मालूम होता। किसीका सङ्ग नहीं करता और बहुत कम चोलता है। उसी प्रकार योगीको अकेले रहना चाहिये। एक स्थानपर स्थिर न रहना चाहिये। सावधान भी रहना चा-हिये और एकान्त सेवन करना वाहिये। अपनी आन्तरिक यातोंका पता न लगने देना चाहिये। किसीको अपने साध न रखना चाहिये और कम वोलना चाहिये। साथ ही जिस प्र-कार सर्प अपने लिये स्वयं निवासस्थान तय्यार नहीं करता पानतु कि सी दूसरेके बनाये हुए छिदामें निर्वाह कर छेता है, उसी प्रकार योगीको अपना घर न चनाना चाहिये। जीवन अनित्य हैं अतः गृह रचना व्यर्ध है। योगीके लिये गृह-निम्नीण भी बन्धन स्वरूप है।

२३—म्कड़ी—म्वयं अपना जाल नय्यार कर लेती है। आपो आप तन्तुका विस्तार कर कोड़ा करतो हैं और इच्छा- नुसार फिर उसे निगल भी जाती है। उसे इस कार्य्यके लिये अन्य साधनोंकी धावश्यकता नहीं पड़नी। ईश्वर भी इसी तरह स्पिकी रचना कर विहार करता है और इच्छानुसार उसे समेट भी लेता हैं। इस कार्यके लिये उसे दूसरेकी सहायता नहीं लेनी पड़ती, न यह अन्य साधनोंका ही सहारा लेता हैं।

२४—भैंधरी—यह अपने घरमें किसी भी की है को पक इकर वर्द कर देती हैं। वह की हा भयभीत हो उसका ध्यान धरते धरते स्वयं उसके रूपमें परिणत हो जाता है। उसी प्रकार प्राण जिस जिस वस्तुमें मनको एकाम करता है उस वस्तुके स्पमें परिणत हो जाता है। जब की ड्रा अपने उसी शरी रसे मक्की थे. ध्यान द्वारा मक्की यन जाता है तो प्या मनुष्य ईश्यर के ध्यानसे ईश्वरको नहीं प्राप्त कर सकता ?

इस प्रकार दत्तात्र यने इन चीधीस गुरुओंसे हान प्रहण किया था। इनके अतिरिक्त उन्होंने अपनी वैहसे भी शिक्षा प्राप्त की थी। यह इस प्रकार—

देहके पीछे जनम और मरणको न्याधि लगी हुई है। उसे सुल देनेके लिये जी उद्योग किये जाते हैं यह अत्तमें दु:जजन क सिद्ध होते हैं। परन्तु इसका त्याग करना श्रेयस्कर महीं है, क्योंकि विवेक और वैराग्यवी उत्पत्ति भी उसीसे होती है। योगीको चारिये, कि यह अपनी देहको काँचे और दुसींका अस समर्थे, उममें लिस न हीं, और उसे सुख देनेकी जेष्टा न करें। यनुष्य, देहको सुल देनेके लिये संसारमें स्त्रो, पुत्र, भग, धान्य और गृह इत्यादि एकत्र करता है, आत्मोय-रुवजनोंको संख्यामें चृद्धि करता है भीर सबका पालन भो करता री। इतना उद्योग फरतेवर भी उसको वह देह लिए नहीं रहती, यहिक दूसरी देहके घीज का कामीं जा उत्पादन कर यह नष्ट हा जातो है। एक पुरुषको अनेक छियाँ हों और यद सधर्मा सत्र उसे मपनी अपनी आर खींचतीहों उसी तरह दैहामिमानो मनुष्यका विषय बासनायँ चारों बारले अपनी अपनी और जीचती हैं। जिह्बा-रसाखादनके जिये, तुवा जलके लिये, काम चालना विषय भोगके लिये, त्वचा स्पर्श जन्य सुलोंके लिये, घाण-सुनन्धित द्रव्योंके लिये, चपल चक्षु ह्य वर्शनके लियं, श्रीर श्रवण मनोहर ध्वनिके लिये व्यवनी - भपनी और जीवत है। कर्मनिद्रयोंकी खींबतान भी बड़ी प्रवल हाती है। पेली दशामें गड़े में गिरनेके खिवाय प्या कोई मनुष्य सम्बा सुषा प्राप्त कर सकता है ?

ध्तात्रेयको यहा वातं देल वंशाय उत्यक्ष दुना। ईश्वरने अपनी शक्ति कपी मायासे युक्ष, पशु, पक्षी इत्यादि अनेक प्रकारके जड़ और चेतन पदार्थ उत्पन्न किये हैं। उनमेंसे पककी भी युद्धि पेसी न थी कि जो परमात्माको अपरोक्ष कर दे। ईश्वरको यह देख सन्तोष न युना। उन्होंने मनुष्य प्राणी की रचना को। मनुष्यदी पक पेसा प्राणी है जो संसारमें सब कुछ करनेको समर्थ हैं। वह परमात्माको प्रत्यक्ष सिद्ध

करनेकी घुद्धि रखता है। मनुष्य देह अिललेशकी रचनाका सर्वश्रेष्ठ और अन्तिम तमूना है।

जिसने दुर्लभ नर-देह प्राप्तकी हो, उसे ईश्वर पर निष्टा रखनी चाहिये, क्योंकि अनेक जन्मोंके वाद इस योनिमें जन्म मिलता है। यद्यपि यह देहभी अनित्य है, तथापि पुरुपाधंको देने वाली है.। ज्ञानी, विद्वान और विवेकी मनुष्यको, मृत्युके पूर्वही अपना कल्पाण कर लेना चाहिये। विषय-सुख तो पशु पक्षी और कोट पतङ्गांकी योनिमें भी मिल सकता है, परन्तु आत्मकल्याण केवल मनुष्य देहसेहो किया जा सकता है।

द्तात्रेयने सांसारिक सुखोंको तुच्छ समक परमात्माकी प्राप्तिके लियेही उद्योग करना उचित समका। अहङ्कार रहित हो वह सबका साथ छोड़ अवधूत योगोक्षे क्यमें विचरण करने लगे। अनेक लोगोंको उपदेश दे, उन्होंने आत्म-कल्याणका मार्ग दिखाया था। वह अवतारी पुरुष थे। ब्राह्मण, क्षत्री, वैश्य और पूद्र चारों वर्णके लोग उन्हें सम्मानकी दृष्टिसे देखते हैं। उनका स्मरण और पूजन भी करते हैं।

उनके प्रति पूज्य बुद्धि रखने वाले किसी मनुष्यने अनुमान्ततः १४०० वर्ष पूर्व उनके नामसे एक धर्म स्थापित किया था। उस धर्ममें ब्राह्मण क्षत्री और वैश्य, ब्रह्मचारी, चान प्रस्थी, संन्या सी, परमहंस, योगी, मुनि और साधु सभी हो सकते हैं। यह लोग अपनी आत्माको ईश्वर क्य सर्वक्र मानते हैं। उसे मृतिमान समक अक्षएड समाधिमें रहनेके लिये अष्टाङ्ग योगकी

समस्त कियायें करते हैं। अहिंसात्मक रहते हैं और जीव वृया धर्म पालन करते हैं। गुरुकी आज्ञा मानते हैं और सत्य शास्त्रोंका अध्ययन कर मोक्ष साधनमें कालक्षेप करते हैं।

उनके मुख्य सिद्धान्त इस प्रकार है:—

ईश्वर निराकार है। सृष्टि आत्माकी भ्रान्तिसे कित्तत भावमें स्थिर है। प्रकृतिके धर्मीका तिरस्कार करना चाहिये। निवृत्तिमे लीन रहना चाहिये। सत्य, तप, अपरिप्रह, द्या क्षमा, धर्म अर्थ, मोक्ष और वैराग्यका सम्पादन करना चाहिये। मादक द्रव्योंसे दूर रहना चाहिये—इत्यादि।

इन सिद्धान्तोंको लेकर दत्तात्रेय—धर्मकी स्थापना हुई थी, परन्तु समयके प्रवाहमें पड़ कर उनके अनुयायीमी मूर्त्ति पृजा करने लगेहैं। मद्य और मांसका उपयोग करते हैं। याग-इतके अभावसे उनकी दशा शोचनीय हो गयी है। बाकी, उनके मूल-सिद्धान्त बहुतही अच्छे थे। चारोंवर्णके मनुष्य इस धर्मके अनुयायी पाये जाते हैं।

प्रत्येक मनुष्यको यह जीवनी पढ़ कर लाभ उठाना चाहिये दित्तात्रेयने चौबीस गुरुओं द्वारा जो ज्ञान ग्रहण किया था वह बड़ा गम्भीर और मनन करने योग्य है। पाठकों को उससे शिक्षा ग्रहण करनी चाहिये।

## हितीय खण्ड ।

--{EERBESS--

## देवांशो महापुरुष।

440 ON



क्रिक्ट मानव कुलके आदि पुरुष थे। उनके विता थे क्रिक्ट सूर्य भगवान। वह सत्ययुगके प्रारम्भमें हुए थे। उस समय सारा जगत अन्धकारमय था। परमातमाकी इच्छासे प्रलय हो गया था। सासारमें कोई शेव न बचा था।

ज्ञानमय परमातमाने स्वेच्छा पूचक सर्व प्रथम अन्यकारका माश किया। किर जल उत्पन्न किया। जलमें बाज बोया। यीजले अएड उत्पन्न हुआ। उस अएडको फोड़ कर ब्रह्म खरूप परमातमा प्रकट हुए। उन्होंने उस अण्डेके दो दुकड़ोंसे पृथ्वी और खर्ग निर्माण किये, बोचमें भाकाश रक्षण और जलके लिये सक नियत किया। किर अपना तेजोमय आतम तत्व और उसमेंसे अहडूबर, मन, सत, रज तम-यह तीन गुण, शब्द, स्पर्श, रस, रूप

गन्ध इन विषयोंकी पंच झानेन्द्रियाँ, कर्मोन्द्रियाँ तथा पंच महाभूत, उत्पन्न किये। किर दक्षिण अङ्गसे पुरुष और वाम अङ्गसे स्त्री, यह दो पदार्थ रूप निर्माण किये। उनसे विराट् पुरुषकी उत्पति हुई। विराट्से मनु हुए और मनुसे मानव सृष्टिका विस्तार हुआ।

सृष्टिका विस्तारकर मनुष्योंको धर्म-शास्त्रकी शिक्षा देनेके लिये प्रत्येक कल्पमें चौदह मनु होते हैं। दो मनुओंके बीचका अन्तर काल "मन्वन्तर" कहा जाता है। इस कल्पमें स्वयंभू, स्वारोविष, उत्तम, तामस, रैवत और चाक्षुस: यह छ: मनु होचुके हैं। प्रत्येक मनु चक्रवर्तों नरेश थे। इस बातसे पता बलता है, कि छे बार यह सृष्टि उत्पन्न होकर नाश हो चुकी है।

धर्तामान मनु, जिनका हम वर्णन कर रहे हैं—सातवें मनु
हैं। उनका नाम था—वेबसत-सूर्य। छोग इन्हें द्वितीय रैवत
और सत्यव्रतके नामसे भी पुकारते हैं। उनकी स्रोका नाम था
श्रद्धा। मनु सृष्टिका प्रलय अपनी आंखोंसे देखना चाहते थे।
वह इसके छिये बड़े छाछायित थे। अपनी इच्छा पूर्ण करनैके छिये, वह राजपाट छोड़कर तपस्या करने छगे। एक दिन
उन्हें भगवानने दर्शन दे कर वतलाया, कि आजके सातवें दिवस
प्रलय होगा। उस दिन सारा जगत नाश हो जायगा। तुम
मेरे अनुश्रहसे वह दूश्य अपनी आंखोंसे देख सकोगे। उस
समय में पुन: तुम्हें दर्शन दूगा और तुम जो वार्ते पूछोगे,

षह यतलाऊँगा। इन सात दिनोंमें तुम ऐसे आवश्यक पदार्थ एकत्र कर अपने पास रख लेना, जो तुम्हे सृष्टि-रचनाके लिये भविष्यमें काम आयें।

भगवान् इतना कह अन्तर्द्धान होगये। मनुने एक नौका तय्यार करायी। सब पदार्थों के बीज एकत्र कर उसमें रख लिये। अन्तमें सप्त ऋषि और स्त्री पुत्रादिक आत्मीयजनों सहित वह भो उसीमें बैठ गये। सातवें दिन भीषण जल-प्रलय हुआ। समस्त संसार जल-तरङ्गोंमें लोन होगया और एक भी मनुष्य जीता न बचा। भगवानने मत्स्यका क्षत्र धारण कर मनुकी यह लीला दिखायी और उद्घित तथा प्राणीमात्रके पीजही उस महाप्रलयमें लोन होनेसे वच सके। ईश्वरेच्छासे जब शान्ति स्यापित हुई, तब वह नौका सुमेरु पर्वतके शिखरपर अटक गयी। अनन्त जल-राशिके वीचमें वही भूमि भाग सर्व प्रथम दृष्टिगोचर हुआ। मनुने वहींसे सृष्टि रचना आरम्भकी। उनकी सन्तति आज संसार भरमें फैली हुई हैं। मनुके कारणसे वह मानव किंवा मनुष्यके नामसे पुकारी जाती है। आजकल सुमेर पर्वतका नाम बद्दल गया है अतः यह ठीक पता नहीं चलता, कि वह कहां पर है। सृष्टिका आदि उत्पत्ति स्थान इस समय कोई तिन्वत कोई हिन्दुकुश और कोई काकेशस पर्वतके पास वतलाते हैं।

ज्यों ज्यों मनुकी सन्तानें बढ़ने लगीं, त्यों व्या वह आस-पासके प्रदेशोंपर अधिकार जमाती गयी। जलराशि दिन प्रति

दिन घट रही थी और उसमेंसे भूमि निकलती आ रही थी। मनुने सुमेरके आस पासकी भूमि नृग, शर्व्याति, दिए, धृए, करुपक, निरुचन्त, पृष्ट्य और नभग इन आठ पुत्रोंमें बांट दी। यह अपने अपने प्रदेशपर शासन करने छगे। इक्ष्वाकु उनके ज्येष्ट पुत्र थे। वह और मनु इस देशमें चले आये और भयोध्यापुरी वसा कर शासन करने लगे । मनुके ईला नामकी एक कत्या भी थी। उसका विवाह वुषके साथ हुआ। वुध, चन्द्रमाका पुत्र था। ईलाने कुछ दिन वाद पुरुरवा नामक पुत्रको जन्म दिया। पुरुरवाने प्रयागमें अपना राज्य स्थापित किया। वह चन्द्रवंशियोंका राज्य कहलाया।

इस प्रकार सृष्टिकी वृद्धि होती गयी। भारतमें सूर्य और चन्द्रवंशियोंका राज्य स्थापित हुआ। वाहर सर्वत्र सूर्य वंशि-योंकाही अधिकार था । वैवस्त्रत मनु सर्वोपरि थे और बही चक्रवर्ची कहे जाते थे। उनके पास कश्यप, अत्रि, विशिष्ट विश्वामित्र, गौतम, भरद्वाज और यमद्शि-यह सात ऋषि थे। मनु उनके आदेशानुसार सृष्टिकी व्यवस्था करते थे। ज्यों ज्यों मनुष्य वहते गये, त्यों त्यों उनकी शिक्षा दीक्षा और रक्षाका भार चढ़ता गया। मनुने सबकी पृथक पृथक कर्म्म वता दिये। उनको शिक्षा और उपदेश देनेका काम ऋषियोंने अपने जिम्मे ले लिया ।

मनु और ऋषियोंके प्रवन्धसे सृष्टिका कार्य सुचार रूपसे चलते लगा। प्रजा अपने धर्मा कर्मको समभ, तद्नुसार

आवरण करने लगी। लोग यह जान गये, कि ज्ञान तत्व सर्व व्यापक हैं और उसके साथ सवका सम्बन्ध है। जीवातमा अपने भले या चुरे कम्मांनुसार भली या चुरी दशाको प्राप्त होता है। वह कम्मांनुसार अनेक योनियोंमें जन्म लेता है। दण्ड भीर कष्ट भोग चुकनेके वाद निर्दोष हो जाता है और किर कायिक, वाचिक तथा मानसिक कम्मोंपर अंकुश रख परमात्मामें लीन हो जाता हैं। सकाम कम्मेसे खर्ग और नि क्काम कम्मेसे मोक्षकी प्राप्ति होती है। वेदाध्ययन और वेदा-र्थपर विचार करनेसे सत्य, कम्मे और सत्य-ज्ञानकी अनु-भृति होती है।

इस प्रकार समक्तकर लोग अपने कर्च न्यमें लीन रहते थे।
इन्द्र, वरुण और अग्निका स्तवन करते थे। यह द्वारा देवताओंको प्रसन्न रखते थे और तपश्चटर्या कर परमात्माको प्राप्त
करते थे। उस युगमें कोई भी अधम्मिचरण न करता
था। सब लोग सत्य बोलते और सन्नाही आचरण रखते थे,
चह दीर्घायु हो, अन्त काल पर्यन्त ऐश्वटर्य भोग, धम्मीर्थ साधन
और मोक्ष सम्पादन करते थे। उनमें परस्पर मनोमालिन्य और
ईषों हो न रहता था। सब ऐक्पके एकही सूत्रमें बँघे हुए
थे। फूटका तो उन्होंने नाम भी न सुना था। ब्राह्मणोंका
विशेष महत्व था। वही सबको धर्म, नीति और विद्याका
उपदेश देते थे। उन्होंके कारण आर्य्य प्रजा सर्व कला कुशल,
विद्यान और धन धान्यसे सम्पन्न थी। ब्राह्मणोंकी शिक्षासे ही

वह उन्नतिके सर्वोच शिखरपर आकढ़ होनेमें समर्थ हुई थी।
महर्षियोंने तत्वज्ञान, धनुर्विद्या, ज्योतिष, खगोल, भूगोल,
भूनल, भूत्तर, पदार्थ-विज्ञान, रसायन ज्ञान, कृषिकर्म, वैद्यक,
विमान, अग्निरथ, संजीवनी विद्या, परकाया प्रवेश, सङ्गोत, नृत्य,
घचन-सिद्धि और शिक्षास्त्र आदि विद्याओंका अविष्कार किया
था। उनपर ग्रन्थ लिखे थे और संसार भरको शिक्षा ही थी।

महातमा मनुका शासनाधिकार संसार भरमें फैला हुआ था और चारों ओर उनकी कीर्त्ति ध्वजा उड़ रही थी। प्रजा उनसे सर्वथा सन्तुष्ट रहती थी। किसीको किसी प्रकारका कष्ट न था। सब लोग विद्या, कला, सद्गुण और सम्पत्तिसे सम्पन्न थे। उनके जानोमाल सुरक्षित रहते थे। अधीन रहनेपर भी लोग खाधीनताका सुख भोग करते थे और सम्यताकी उक्क श्रेणीपर पहुँच गये थे।

मनुके राजत्व कालमें धर्म-नीति और विद्या ज्ञानकी ओर बड़ा ध्यान दिया जाता था। यही कारण था, कि प्रजाने अपनी उन्नति आपोआप कर ली थी। आजकल भारतमें उपर्युक्त दोनों प्रकारके ज्ञानका अमाव पाया जाता है। यदि कहने सुन-ने के लिये, वह दोष है, तो सर्वथा दोष पूर्ण और अधूरा है। देश की उन्नति इन दोनोंपर ही निर्भर है। हमें अपनी दशा सुधार नैके लिये इनकी ओर पूरा पूरा ध्यान देना चाहिये। धर्मनीति और विद्या ज्ञान द्वारा मनुष्य संसारमें अपने पद और कर्च ध्य को समझनेमें समर्थ होता है। अपने परम पिताको पहचानता

है और परस्पर वैमनस्य त्याग मिलजुलकर रहना सोखता है।
दुर्गुण, सद्गुण और पाप-पुरायका रूप समक्तता है और विविध
पदार्थीका उपयोग करना जानता है। आजीवन सुख भोग
करता है और मृत्युके बाद मोक्ष प्राप्त करता है। जिसे धर्म
नीतिका ज्ञान नहीं हैं और जो अविद्यासे घिरा हुआ है, वह इन
बातोंको क्या समक्षेगा, और क्या करेगा ?

प्रजाकी शिक्षा दीक्षा, ज्ञान और उन्नति, राजा और धर्मा चार्य्यपर निर्मर है। वह चाहें तो प्रजाको ज्ञानी, उन्नत, सुशिक्षित और सुकी बना सकते हैं। धर्माचार्य्यसे भी राजा
पर इस कार्य्यकी जिम्मेवरी अधिक है। राजा प्रजाके लिये
योग्य और सर्व गुण सम्पन्न आचार्य्यों का प्रवन्ध कर दे। तभी
प्रजा लामान्वित हो सकती है, अन्यथा नहीं। धर्म नीति और
विद्याके प्रभावसे प्रजाका हृद्य निर्मल हो जाता है और वह
शान्ति पूर्वक अपना कर्च व्य पालन करती है। जब वाणिज्य
व्यवसाय द्वारा धनोपार्ज्ञ नकर प्रजा सुक भोग करेगी, तव
राजाको भी लाम होगा। प्रजाकी उन्नतिसे राजाकी भी उन्नति
होती है। जब प्रजा सज्जानी और निर्धन होगी तो राजाको लाम
क्हाँसे होगा ?

सत्यका आदर ही राज्योत्कर्षका मूळ है। मनुने इस निषम् मको ध्यानमें रख, प्रजाको तत्वद्यान, व्यवहार नीति, औदार्घ्या त्याग,तप,धेर्घ्या,पराक्रम,उद्योग,इत्यादि विषयोंकी शिक्षा दी धी? बह प्रजाके कल्याणमें ही अपना कल्याण समकते थे। उन्होंने

सांसारिक तुच्छ सुखोंकी इच्छा न की थी। अर्वाचीन शास-कोंकी तरह प्रजाको दु:ख दे, अपना भएडार भरनेमें, रातदिन पेशोआराम और पेश्वर्या भोग करनेमें, वह लीन न रहते थे। उनके हृदयमें निरन्तर यही विचार जमा रहता था कि प्रजा किस तरह सुखी हो और मृत्युके वाद भी परम पद प्राप्त कर प्रसन्न रहे। अपने मन्त्रियोंसे वह इस विषयपर परामश करते और फिर निश्चयको कार्य्यकपमें परिणत करते। साम-धर्यं हीन प्रजासे वह राजस न छेते । जो देने योग्य थे, उनसे यधोचित प्रमाणमें ही लेते। क्राकों से उनको आयका छठवां भाग ग्रहण करते और उस्ने प्रजा-रक्षण प्रभृति आवश्यकीय कार्यों में सुनार कपसे व्यय करते। राजकाजसे जब उन्हें अवकाश मिलता, तब वह अपने मंत्री मएडल तथा विद्वानींको पक्तत्र कर प्रजा हितके लिये .नियमावली तय्यार करते और प्रजाको समभाते । प्रजा उनमे इस प्रकार प्रसन्न रहती थी कि उसने उन्हें "भगवान" की उपाधिसे विभूषित किया था। थाज भी लोग उन्हें मनुभगवानके नामसे सम्बोधित कर उनके प्रति सम्मान प्रकट करते हैं।

पाठको ! मनुभगवान् आदि स्मृतिकार थे । उन्होंने जिस स्मृतिकी रचना की, वह मनु-स्मृति किंवा मानव-धर्म-शास्त्रके नामसे विख्यात है । उनके नियम प्रत्येक काय्येके लिये इतने अनुकूल हैं, कि अर्वाचीन विद्वान उन्हें देखकर आश्चर्य प्रकट करते हैं । आजकल शासन व्यवस्थाके लिये शासकोंको वार वार कानू नों की रचनाकर, उनमें परिवर्तन और शुद्धि वृद्धि करनी पड़ती है। परन्तु मनुभगवानके नियम ऐसे सिद्ध हैं, कि अद्याप उनमें परिवत्त न करने की आवश्यकता नहीं पड़ी। अब भी आयंप्रजा और राजा उनकी आज्ञाओं को आद्दिकी देखते हैं। हमारे लिये यह बढ़े आनन्द और गौरवकी वात है। उनकी आज्ञाओं में उच्च को टिकी नीति दृष्टि गोचर होती है और बड़ा विचार करने के वाद, वह इस कपमें रक्खी गयी हैं।

मनुस्मृतिमें शास्त्र, चतुर्वर्ण, चार आश्रम, धनी मानी और निर्धन प्रत्येक के धर्म, तथा कर्म, किया, व्यवहार, नीति, स्याय और आचारपर विचार किया गया है। अनीति और अन्याय पर द्र्ड देनेकी वात भी उसी प्रकार समकायो गयी है। राज्य व्यवहार, राजनीति, राज्यव्यवस्था, धर्म व्यवस्था युद्ध नियम, संसार स्थिति, कला, विद्या, गृहस्थाश्रमके धर्म इत्यादि मनुष्यके जन्मसे लेकर मृत्यु पर्यंतके कर्चा वर्षे शहा दी गयी है।

उन्होंने स्त्रीको लक्ष्मी-खरूपा कहा है। उसके आशोर्वादसे आनन्द, मिलता है। उसे दुःख देनेसे दुःख मिलता है और लक्ष्मीका नाश होता है। स्त्रियोंके लिये पति भिन्न अन्य पुरुषका चिन्तवन करना व्यमिचार बतलाया है। स्त्री पतिके धर्मा-इत्यकी अर्द्ध भागिनी हो स्वर्ग और मोक्षादिक प्राप्त करतीं है। विवाहिता स्त्रीको उन्होंने गुहिणी (गृह-रानी) बतलाया है। व्यभिचारकी चड़ी निन्दाकी है। उन्होंने यह भी कहा है कि जो पुरुप अपनी विवाहिता स्त्रीका त्याग करे, उसे द्एंड देना बाहिये। स्त्रीको पतिकी आज्ञा शिरोधार्थ्य कर उसे सुखी रखनेका उद्योग करना चाहिये। पतिको अप्रिय स्रेगे पेसा भाचरण करना पाप है। पराक्रम क्रपी वीर्थ्य और स्ज्ञाक्पी रज्ञ स्त्री पुरुपको सुरक्षित रखने चाहिये। उन्होंने स्पष्ट कहा है, कि स्यभिचारिणी स्त्रीको वीच बाजारमें क्रुचोंसे नोंचवाना चाहिये।

मनुभगवानके वचन मनन करने योग्य हैं। उन्होंने समु मनुभगवानके वचन मनन करने योग्य हैं। उन्होंने समु मनुभगवानके वचन मनन करने योग्य हैं। उन्होंने समु कार्य कर अन्तमें वह तपस्या करने चले गये। सारा राज्य अपने पुत्रोंमें बाँट दिया और आप परम पदको प्राप्त, हुए। उनके नियमानुसार आचरण करनेसे प्रजा पतित नहीं हो सकती और उनके कथनानुसार दग्ड देनेसे अनाचारका प्रचार नहीं हो सकता। धन्य है ऐसे महापुरुषको!



## ्रेन्स्याज महुद्य । ्रेन्स्याज महुद्य । १

हुषका जन्म सत्ययुगमें हुआ था। उनके पिताका नाम क्षा नामक पितृकी मानस कन्या थी। नहुषने अनेक यहा किये थे, वर्षीतक तपस्या की थी और धुम्मेनीति युक्त आचार विचार रक्षे थे। उनके इस धम्मांचरणको देख देवता और ऋषि-गण धड़े प्रसन्न रहते थे।

क्त्रने जय बृत्रासुरका वध किया, तय उन्हें ब्रह्महत्याका दोष लगा। वह इस पापका प्रायश्चित किये बिना सिंहासन पर नहीं बैठ सकते थे। अतः वे भयभीत हो कर कमलवनमें छिप रहे और उनके बिना सुरपुरीमें खलवली मच गयी।

राज-सिंहासन खाळी पड़ा था। प्रवन्ध करनेके लिये एक अधिकारीकी अत्यन्त आवश्यकता थी। इन्द्रका कहीं पता भी न था। देवता और ऋषियोंने एक सभाकर किसी महान् पुग्यात्माको उस पद पर नियुक्त करनेका निश्चय किया। पवित्र पुरुषकी खोज होने लगी और अन्तमें नहुष उस पदके योग्य समझे गये। यथा विधि उनका अभिषेक हुआ और वह सिंहासना कह कराये गये। ऋषियोंने उन्हें इन्द्रका पद प्रदान किया और

दैवताओंने उनकी अधीनता स्वीकार कर उनका वड़ा सम्मान किया। नहुष वड़ी योग्यताके साथ स्वगं लोकका शासन करने लगे और अतुल ऐश्वरयंके भोका वन आनन्द पूर्वक दिवस विताने लगे।

पेश्वर्य, धन, पद, राज्य और रूप इत्यादि प्राप्त कर प्रत्येक मनुष्यको अभिमान हो जाता है। नहुष भी अपने आपको उस प्रवल शत्रुसे न बचा सके। जिस पित्रता और सदाचारको छेकर वह इस उत्कृष्ट पदको प्राप्त कर सके थे, उसे भूल गये। भूतपूर्व इन्द्रकी स्त्री सती और साध्वी थी। मदान्य हो नहुष उसे कुद्रुष्टिसे देखने लगे। अपने मनोविकारको वह अधिक दिन पर्यन्त न छिपा सके। एक दिन दूतको भेज उन्होंने अपनी अभिलाबा व्यक्त की और इन्द्राणोको बुला भेजा। इन्द्राणो चिन्तातुर और कुद्र हुई। उसने सारा हाल देव गुरु वृह-स्पतिसे निवेदन किया। वृहस्पतिने उसे आश्वासन देकर शान्त किया और किसी युक्तिसे काम छेनेका आदेश दिया।

देवताओं को किसी प्रकार इन्द्रका पता मिल गया। वह उनका पातक दूर करने के लिये प्रायिश्वत कराने की योजना करने लगे। अश्वमेध यद्य कराना खिर हुआ। उसी कमल कानन के तटपर यजारम्म हुआ और यज्ञकी समाप्तिके संध्य साथ इन्द्रका पातक भी दूर हो गया। उनका दोष, वृक्ष, नदी, पवेत, पृथ्वी, और स्त्री इन पाँचके शिर पड़ा और वह स्वयं अहा हत्याके पापसे मुक्त हो गये। उधर यह उद्योग हो रहा था और इधर इन्द्राणीको प्राप्त करनेके लिये नहुष लालायित हो रहे थे। इन्द्राणीने उनसे भेंट करना स्वीकार कर लिया; परन्तु कहला भेजा कि,— "आप किसी अपूर्व वाहनपर आकृ होकर मेरे पास आइये, मैं आपसे मिलनेको तय्यार हुँ, मगर वाहन वह हो, जिसपर आज तक कोई चढ़ा न हो।"

इन्द्राणीने सोचा था, कि न अपूर्व वाहन मिलेगा न नहुष मेरे पास आवेगा। मगर कामान्धके हृद्यमें धेर्ध कहाँ! लजा और विवेक को वह पहलेही जसाञ्चलि दे देता है। नहुष की बुद्धि भ्रष्ट हो गयी थी। वह अपूर्व वाहनकी फोज फरने कगा। जब विनाशका समय आ जाता है तब बुद्धि भ्रष्ट हो जाती हैं, और जिनकी बुद्धि भ्रष्ट हो जाती है उनका अनेक प्रकारसे पतन होता है। नहुषने ऋषियोंको बुलाया और उनसे पालकी उठवायो। आप उसमें आसीन हुआ। उसे यह वाहन अपूर्व प्रतीत हुआ। सचमुच, कामी मनुष्य नेत्र रहते हुए भी अन्धा हो जाता है। उसके झान चक्षु भी बेकार हो जाते हैं और असे कुछ भी मला बुरा नहीं सुकायी पड़ता।

प्रशिवोंने पालकी उठायी और इन्द्राणीके मन्दिरकी ओर के चले। राजाकी हमारे शास्त्रकार ईश्वरका अंश बताते हैं। उसकी आझाका लोप करना ईश्वरका अपमान करना है। यही समक्तकर अधियोंने उसकी अनुचित आझाका विरोध न किया। उन्होंने कभी पालकी उठायी न थी अतः उसे उठाकर ठीकरी

चल न सकते थे। उनकी घीशी चालसे नद्रुपका घैटां छूट गया। वह इन्द्रानीसे मिलनेको अधीर हो रहा था। उसने ' वारम्यार क्रियोंको त्वरा पूर्वक चलनेकी आहा दो। अन्तमें उसने एक ऋपिके मस्तकको पैरसे ठुकराकर कहा,—"सर्प की तरह जल्दी चलो।"

ऋषिगण उसका अत्याचार देख, पहलेसे ही कृद्ध हो रहे थे। अय उनसे न रहा गया। अगस्त्यने रुष्ट होकर कहा— "नहुप! अय तू अपने दुष्करमंका फल भोगनेको तथ्यार हो जा! तूहमें सर्पकी चाल चलाना चाहता है अतः तू स्वयं सर्पहो कर दुःख भोग करेगा।" यह कह उन्होंने पालकी वहीं पटक दी।

नहुप यह ग्राप सुन कांप उठा। उसका होश ठिकाने भा गया। वह तुरन्त ऋषिके पैरोंपर गिर पड़ा और क्षमा प्रार्थ ना करने लगा। अगस्त्यने उसके पूर्व इत्योंका खयाल कर दया दिखाते हुए कहा—"राजन! मेरा शाप मिथ्या नहीं हो सकता। तुझे सर्प होनाही पड़ेगा परन्तु हमारे अनुप्रहसे तुक्ते पूर्व जन्मकी बातें याद रहेंगी। तेरी शारीरिक शिक्त श्रीण न होगी और तू बलवानसे बलवान प्राणीको भी पकड़ रखनेमें समर्थ होगा। द्वापरके अन्तमें जब महाराज युधिष्टिर तेरे पास बार्व तब उनसे प्रश्न करना। उनका उत्तर श्रवण करनेसे तेरी मुक्ति होगी।"

इसके बाद नहुष सर्पहो पृथ्वीपर गिर पड़ा और मर्त्य

लोकमें दिन विताने लगा। स्वर्गके राज-सिंहासनपर पुनः इन्द्रने अपना अधिकार जमा लिया ।

हिमालयके चामुनगिरि शिखरके पास द्वैत वनमें विशाखचूप नामक स्थान था । नहुष वहीं अजगरके क्रपमें दिन
ह्यतीत करता रहा। पाएडच जब चनवास भोग रहे थे तब
चूमते फिरते वहां जा पहुँचे। उसने भीमको पकड़ लिया
और निगल जाना चाहा। भीमने मुक्त होनेके लिये बड़ा उद्योग
किया परन्तु सफल न हुए। उनको खोजते हुए युधिष्टिर भी
चहीं आपहुँचे। नहुष उन्हें देख बड़ा प्रसन्न हुआ। उसने उनसे निवेदन किया, कि यदि आप मेरे प्रश्लोका उत्तर देना स्वीकार करें
तो में आपके भाईको मुक्त कर दूँगा। युधिष्ठिर अजगरके
मुखसे मनुष्य कीसी वाणी सुनकर,वड़े विहिमत हुए उन्होंने उत्तर
देना स्वीकार किया। नहुषने कहा—"धर्म किसे कहते हैं ?"

गुधिएर घोले-सत्य, दम, तप, पवित्रता, सन्तोप, लज्जा क्षमा, कामहता, दया और ध्यान यह धर्मके लक्षण हैं ?

नहुप—सत्य, दम, तप और शीच किसे कहते हैं?

युधिष्टिर—प्राणी मात्रपर दया-दृष्टि रखते हुए आचार विचार शुद्ध रखनेको सत्य कहते हैं। मनपर अंकुश रखना दम, खधम्म पालन तप, और वर्ण संकरतासे रहित होना शोच है।

नहुप—सन्तोप, लाज, क्षमा और क्रोमलता किसे कहते हैं! युधिष्ठिर—विपयोंका त्याग सन्तोप है। युरे कामोंके प्रति म्बुणा और संकोच उत्पन्न होना तथा उनसे दूर रहना लजा है। सुख दु:ख सहन करनेको क्षमा और सर्वत्र समान चित्त -रखनेको कोमलता कहते हैं।

नहुष-ज्ञान, शम, द्या और ध्यान किसे कहते हैं ?

युधिष्ठिर—आत्मतत्वको जानना ज्ञान है । चित्तकी प्रस-श्रताको श्रम, प्राणी मात्रको सुखदायक दृष्टिसे देखनेको द्या और मनको विषयसे रहित बनानेको ध्यान कहते हैं।

ृ नहुष—दुर्जेय शत्रु, अनन्त न्याधि, तथा साधु किसे कहना , चाहिरे ?

युधिष्टर--क्रोध दुर्जेय शत्रु है। लोम अनन्त न्याधि है। आणी मात्रका हित चिन्तक खाधु और निर्द्यी अखाधु है। नहुष-मोह, मान और शोक किसे कहते हैं!

युधिष्टिर—धर्ममें मूढ़ता मोह है। अपने पर अभिमान किंवा गर्व होना मान है, और अज्ञानताही शोक है।

नहुष—स्थिरता, धेर्ट्य, स्नान, और दान किसे यहना चाहिये ?

युधिष्टिर—स्वधर्म पालनमें दृढ़ रहनेको स्थिरता, इन्द्रियोके निम्नहको धैर्ध्य, मनकी मलीनता दूर करनेको स्नान और अभय वचन देनेको दान कहना चाहिये।

नहुष-मूर्ज, पिडत; संसारका मूल और ताप किसे

युधिष्टिर-धर्मातमाको पिएडत, नास्तिकको मूर्व, वासना

को संसारका कारण और परहित न देख सकनेको हृद्यका ताप समक्तना चाहिये।

नहुष-अक्षय नरक और अक्षय स्वर्गका अधिकारी कीन होता है ?

युधिष्टर—साक्षी धनकर कूठ घोलनेवाला, श्रतिधिका सत्कार न करनेवाला, श्रतिय वैश्य किंवा श्रुष्ट होकर ब्राह्मण की स्त्रीसे समागम करनेवाला, वेद, देवता तथा ब्राह्मणकों निन्दा करनेवाला, पतिसे विमुख हो व्यभिचार करनेवाली स्त्री इत्यादि अक्षय नरकके भोका होते हैं और यज्ञ, होम, जप, स्नान देव पूजन तथा दानादि सुकर्म करनेवाला अक्षय स्वर्ग-सुखका अधिकारी होता है। परोपकार करनेवाला, ध्यान पूर्वक ईश्वर भजन करनेवाला, निन्दित कम्मों से दूर रहनेवाला, यौवन कप और द्वय पाकर भी गव न करनेवाला भी स्वर्गका अक्षय सुख भोग करता है।

इस प्रकार अनेक प्रश्नोत्तर हुए। अन्तमें नहुषका उद्धार हुआ। वह दिन्य रूप धारणकर कहने लगा,—"हे धर्माराज! अभिमानी नृपति अपना राज्य और खर्ग सुख भी खो बंडता है। यदि वह सिंहासनारुढ़ हो धर्मानुकूल आवरण कर तो खर्गीय-सुखके भोका बन सकते हैं, परन्तु मिहराके मदसे उम्मत्त हो जिस तरह मनुष्य पाप-कर्मासे नहीं डरता उसो तरह ऐश्वर्य्य मदसे अन्या हो मनुष्य सत्पुरुषको नहीं देखता। जो महान्य हो जाता है वह अवश्य मेरी तरह दु:खी होता हैं।

मेरे हृद्यमें अन्धकार छा गया था। अभिमानके कारण मैं अन्धा हो गया था। उस समय मुझे कुछ भी न सुभायो पड़ता था। आज मेरी अधोगति हो गयी है। साथही मेरे ज्ञान-चक्षु भी खुल गये हैं। इस लोक और परलोकमें अपना हित चाहनेवालोंको अभिमान सर्वथा त्याग देना चाहिये। अभिमानसे जो हानि होती है, उसका मुझे प्रत्यक्ष अनुभव हुआ है। ब्राह्मण तीनों लोकमें पूजनीय हैं, उसका अपमान न करना चाहिये। अग्निको उसने सर्व भक्षी बनाया, विन्ध्याचलकी वृद्धि रोक दी, समुद्र पान किया; चन्द्रमाको क्षय रोगी बनाया भौर पृथ्वीको इक्कोस वार क्षत्रिय हीन किया। ऐसे शक्तिशाली ब्राह्मणोंको छोड्कर संसारमें कीन पूजनीय कहा जासकता है? मैंने सुना है, कि ब्राह्मणोंने कृष्ण और रुक्मिणीको जुटाकर उनसे रथ चळत्राया था। ऐसे ब्राह्मणोंका कोप-भाजन हो कौन जीवित रह सकता है? वलभद्रने एक समय श्रीकृष्णुसे कहा था, कि ब्राह्मण शाप दे, कटू वचन कहे और क्रुद्ध हो, तव भी उसे नमस्कार करना चाहिये। जो ऐसा नहीं करते, वह पाप करते हैं। सर्वदा ब्राह्मणोंका पूजन और सत्कार करना चा-हिये--इत्यादि।

इस प्रकार कह युधिष्ठिरको प्रणाम कर नहुप खर्ग चला गया। युधिष्ठिर और भीमसेन उसकी चर्चा करते हुए अपने आश्रमको लौट आये। पाठकोंको भी इस जीवनीसे शिक्षा प्रहण करनी चाहिये। अँचे पद्पर प्रतिष्ठित होकर भी अभिमान न

करना चाहिये। किसीका अपमान करना अधर्म है। सबको सम्मानकी दृष्टिसे देखना चाहिये। नदुषने तपोबळसे इन्द्रका पद प्राप्त किया, परन्तु ऋषियोंका अपमान करनेसे उसपर खिर न रह सका। उसे पदच्युत हो, अपने कियेका फल भोग करना पडा। कितनाही ऊँचा पद, कितनाही सम्मान और द्रव्य मिले, तब भी नम्र रहना चाहिये। स्वप्नमें भी मदान्य होना हानिजनक है। विनय, नम्रता, और विवेकादि गुणोंको धारण करना चाहिये। सदा सदाचारी रहना चाहिये। नहुषकी तरह पर स्त्रीपर मोहित हो, सत्पुरुषोंका अपमान न करना चाहिये। पेश्वर्य्य पाकर अभिमान करना, स्त्रियोंपर मोहित होना और मनो विकारके वश हो, विवेक श्रन्य वन जाना यह तो निरे मूर्जी का काम है। अज्ञानी मनुष्य ऐसा करही बैंडते हैं। परन्तु जो अपनेको अच्छा बनाना चाहते हों, कुछ चुद्धि रखते हों और अपनेको शिक्षित लमकते हों, उन्हें इन द्वणोंसे सदा दूर रहना चाहिये।



## 

स समय विद्वार प्रान्तके जिसं प्रदेशको तिरहुत कहते हैं, वह प्राचीन कालमे मिथिलाके नामसे विख्यात था। दरभङ्गाके पांस जनकपुर नामक नगर था और वही उस राज्यको राजधोनी थी। वर्त्तमान नैपालको उत्तरीय सीमा पर्य्यान्त उस राज्यका विस्तार था और जनक-वंशी राजा उस के अधिकारी थे।

जनकपुरमें अने क जनक राजाओं ने दीर्घकाल पर्यान्त शासन किया। उनमें बृहद्वध जनक वहे धर्माशील, दयालु, ज्ञानी; नीतिज्ञ, दानी और ईश्वर भक्त थे। उनके पुत्रका नाम महावीर था। जनक कुलके वह भूषण थे। ऋषि मुनि और विद्वानों को आश्रय देते थे। उनके यहाँ जब तब धार्मिक सम्मेलन हुआ करते थे। उन सम्मेलनोंमे नाना प्रकारके तत्वोंपर वाद-विवाद होता था। जनककी योग्यता इतनी चढ़ी बढ़ी थी, कि मुमु-स्नुगण उनका उपदेश श्रवण करने आते थे। वह आत्मज्ञान अपवीण पिएडत गिने जाते थे। स्वनाम धन्य शुकदेवजी भी उन का उपदेश श्रवण करने आये थे। ब्रह्मज्ञानको लेकर जनकने नव योगेश्वरोंसे विवाद किया था और अपनी विद्वत्ताका परि-चय दिया था।

वृहद्रथ जनक पिताका नाम देवरात जनक था। इस पर से वह देवराति भी कहे जाते थे। सती सीता उन्होंकी पुत्री थीं और मर्ट्यादा पुरुषोत्तम श्रीरामचन्द्रका विवाह उन्होंके यहां हुआ था। वह इस संमय जनक ही नामसे पुकारे जाते हैं अतः हम भी वैसाही करेंगे। परशुरामने जब क्षत्रियोंका विनाश किया, तब जनक कुलको बचा दिया था, क्योंकि वह पूर्ण ब्रह्मनिष्ट नीतिक, धर्मिप्ट और प्रजा बत्सल थे।

जनक मुमुश्रु थे। वह किसी पूर्ण-ब्रह्मनिष्टकी शरण लेना वाहते थे-उसका उपदेश श्रवण करना वाहते थे। ऐसा करने पूर्व वह परीक्षा द्वारा यह जान लेना चाहते थे, कि कौन सबसे अधिक विद्वान् और ज्ञानी है। उन्होंने एक युक्ति सोची और तद्मुसार यज्ञारम्म किया। अनेक ऋषि-योंको उसके निमित्त निमन्त्रित कर बुला मेजा। महर्षि याज्ञ-वल्म, आश्वलायन, आर्तमाम, भुज्यु ऋषि, चाक्रायण संज्ञक कहोड़ ऋषि, आदिण संज्ञक उद्दालक ऋषि, विद्याह्माच्य संज्ञक शाकल्य ऋषि, ब्रह्मनिष्ठा गामी तथा अन्यान्य अनेक ऋषि मुनि तथा ज्ञानी मनुष्य जनकपुरमें एकत्र हुए। जनकने सबका यथोधित सत्कार कर उनके उद्दरनेका प्रवन्ध किया।

यज्ञकी समाप्ति होने पर जनकने एक वस्त्राभूषण भूषित गाय मंगायी और उसे दान करना चाहा । उन्होंने ऋषि मुनियोंसे कहा, कि आप छोगोंमें जो श्रेष्ट ब्रह्मनिष्ट हो वह इस दानको ग्रहण करे। सभी ऋषि ब्रह्मनिष्ट थे। वह अपने

D)(2

अपने मनमें सोचने लगे, कि इस गायको लेना अपने आपको सबेश्रेष्ट सिद्ध करना है। उसका अर्थ यह होगा, कि दूसरे ब्रह्मनिष्ट नहीं हैं, केवल लेने वालाही ब्रह्मनिष्ट है। इससे सबका अपमान होगा।

इसी तरहके सोच विचार और असमञ्जसमें पड़ किसीने दान ग्रहण न किया। ऋषियोंकी यह दशा देख अन्तमें याक्षवल्यने अपने प्रोक्तकारी नामक शिष्यको भेज कर गाय छेली। ऋषि मएडलमें इस घटनाने खलवली मचा दी और प्रत्येक ऋषि अपना अपना अपमान समभने लगे। वह लोग याझवल्यका श्रेष्ठत्व स्वीकार करनेको तय्यार न थे। अन्तमे प्रत्येकने याज-चल्क्यसे शास्त्रार्थ करनेका निश्चय किया। याज्ञवल्यको वाध्य होकर वैसा करना पड़ा। प्रत्येकने तत्वज्ञानको छेकर भिन्न भिन्न विपयोंपर शास्त्राथं किया। याज्ञवत्क्यने सवको यथो-चित उत्तर दे, अपनी योग्यताका पूरा परिचय दिया और विजयी हुए। विदुषी गार्गीने वहे गम्मीर विषय पर वाद विवाद किया था । उस समय उस साध्वी स्त्रीकी वुद्धिमत्ता देख सवोंने दांतों तले उँगली दाव ली थी। याज्ञवल्क्य भी वहे चक्करमें पड़ गये थे और कठिनाईके साथ उसके प्रश्नोंका उत्तर दे सके थे । बहुदारएय उपनिषद्में उसका विस्तृत विवरण दिया गया है। पाठकोंको एक वार अवश्य देखना चाहिये। हमारे देशकी स्त्रियों भी विदुषो थीं, यह देख हमें अभिमान होता है। थाज न जाने, वह दिन कहाँ चले गये !

याज्ञवल्क्यने सवको पराजित किया और सर्वश्रेष्ट सिद्ध हुए। जनकने उनको अपना गुरु वनाया और उनके निकट ब्रह्मविद्या प्राप्त की। एक दिन जनकने उनसे कहा, कि आपने वारंवार वतलाया है, कि विना वैराग्यके मुक्ति नहीं होती, परन्तु वैराग्य किसे कहते हैं। यह आपने नहीं वतलाया। याज्ञवल्क्य यह सुन कर विचारमें पड़ गये और दूसरे दिन वैराग्यका प्रत्यक्ष सहप दिखा कर उनकी शङ्का निवारण की।

ब्रह्मकानके विषयपर जनक और याज्ञवहनय तथा श्वेतकेतु आदि अधियोंमें जो वार्तालाप हुमा था, वह शतपथ ब्राह्मणमें अङ्कित है। उसको देखनेसे पता चलता है, कि जनकने एक दिन पूछा था, कि यज्ञ करनेसे क्या लाभ होता है? श्वेत-केतुने उनके इस प्रश्नका उत्तर देते हुए वतलाया था, कि यज्ञ करनेसे यश और सुख प्राप्त होता है तथा सायुज्य मुक्ति मिलती है। फलतः यज्ञ करने वाला देवताओं से साथ रहनेका सीभाग्य प्राप्त करता है।

संसारमें अच्छे और बुरे दोनों प्रकारके पदार्घ परमात्माने उत्पन्न किये हैं। उनका जो जैसा उपयोग करता है, वैसा फल पाता है। अच्छी वस्तु सबके लिये अच्छी नहीं होती और बुरी सबके लिये बुरी नहीं होती। विष भी रोगीके लिये अमृतका काम देता है, जब की उसका आवश्यक समयपर उचित रोतिसे उपयोग किया जाता है। विवेक बुद्धिसे काम लेने पर अच्छा फल मिलता है, परन्तु अविवेकी और बुद्धिहीनके

लिये अमृत भी विष वन जाता है। सार और असारपर बुडि-मान ही पूरा विचार करता है। जो सारासारका विचार नहीं करता, वहीं मूर्ख है।

सारासारका विचार करनेवाला मनुष्य किसी वस्तुको देखता है, तो उस पर विचार करता है। वह चाहे बुरीसे बुरी क्यों न हो, परन्तू वह उसके सार असार गुण और हुर्गुण का पृथक्करण करता है। अन्तमें असार त्याग देता है और सार ब्रह्ण कर छेता है। परमात्माकी खिष्टिमें मनुष्य भी एक अद्भुत पदार्थ है । जो बुद्धिमान हैं, वह उसमेंसे सार स्वरूप परम तत्व परमातमाको पकड़ लेते हैं और वाको देहादिक असार भागको उससे भिन्न और अनित्य समक्रते हैं। सार चस्तु पर वह विशेष प्रीति रखते हैं और असारपर कम। थसार भागको चह सारके समान उपयुक्त नहीं समभते। उसपर बह मोह नहीं रखते—न उसे प्रिय ही समऋते हैं, न अप्रिय ही। जय बुद्धिमान मनुष्य जगतका सचा स्वरूप समभ लेता है, तव वह उसके वाह्यक्पमें अनुरक्त नहीं होता, विक उसके सार स्वद्धप परमात्मासे वह प्रेम करने लगता है। परम विवेकी जनकके हृद्यमें एक दिन एक शङ्का उत्पन्न हो गयी थी। अनेक ऋषि उसका निवारण करनेमें असमर्थं हुए। अन्तमें आठ वर्षके अप्रावक्र नामक एक ऋषि कुमारने उस शङ्काका समाधान किया। यह विचित्र और उप-देशप्रद वृत्तान्त जानने योग्य है । वह इस प्रकार है—

एक दिन जनक अपने प्रासादमें रत्न जटित सुवर्ण-पर्य्याङ्कपर अर्धनिद्रित दशामें पड़े हुए थे। उन्होने उस समय एक विलक्षण स्वप्न देखा। उन्हें मालूम हुआ, कि किसी परदेशी राजाने जनक पुरीपर आक्रमणकर उसे चारों ओरसे घेर लिया है। जनकने उसके साथ भीषण युद्ध किया, परन्तु उनकी समस्त सेना नष्ट हो गयी और वह पराजित हो, जङ्गलकी ओर भाग गये। वनबन भटकते रहे और अन्तमें किसी नगरमें जा पहुँचे। भूख वड़े जोरोंसे लग रही थी, अतः भीख मागकर एक हँडिया और घोड़े दाल चावल प्राप्त किये। खालिस खिचड़ी न खायी जायगी यह विचार कर घीवालेसे बड़ी प्रार्थना की और थोड़ासा घी भी प्राप्त कर लिया । इस प्रकार सामग्री एकत्र कर स्वप्न हीमें जनकने खिचड़ी पकायी। खिचड़ी पक गयी और जनक मनमें बिचार करने लगे, कि हाय! मैं कौन था और क्या हो गया ? सचमुच लीलामयकी लीला बडी विवित्र है। क्षण भरमें वह अमीरको फकीर और फकीरको अमीर वना सकता है। उसकी गति विश्वसे न्यारी है इत्यादि प्रकारके विचार करते हुए उन्होंने खिचड़ीमें वह घी मिला दिया। उयोंही ईश्वरका नाम छे प्रथम ग्रास उडाया त्योंही दो सांढ़ छडते हुए वहां मा पहुँचे। उनकी भाषेटमें हँ हिया फूटकर न जाने कहाँ

चली गयी और सारी खिचड़ी मिट्टीमें मिल गयी। "हाय रे हुर्भाग्य! धन्य मेरी प्रारच्घ! यह कहते हुए जनक चौंककर उड़ बैठे। देखा तो वही मन्दिर, वही पर्य्याङ्क और वही पुष्पशय्या चर्त्तभान है। न कहीं वह नगर है न अलमस्त सांढ़, न मिट्टी में मिली हुई खिचड़ी।

जनक जागकर विकल हो उठे। उनकी विकलता देखकर दास दासो दोड़ पड़े और चँवर डुलाने लगे। जनकको कुछ भी रुवता न था। उनका ध्यान खप्रकी वातोंमें अटक रहा था। अद्यापि कलेजा काँप रहा था और आँखोंके सामने वह दूरय नाच रहा था। पर उनके आश्चर्य्यका पारावार न था। वह सोच रहे थे, कि यह मैंने क्या देखा? खप्नमें मेरी कैसी दुर्गति हुई! यह स्वप्न है या सत्य! जो कुछ मैंने देखा, वह मुझे याद है। जो दु:ख हुआ, वह प्रत्यक्ष है और अब भी मेरा हदय काँप रहा है। मैं भूलता हूँ। यह स्वप्न नहीं है। मैंने अवश्य दुःख मोग किया है। मं अवश्य निर्धन और भिक्ष् क बन गया था। भैंने स्वयं अपने भाग्यको कोसा था, परन्तु बढ़े . आश्चर्यको वात है कि मैं किर भी अपनेको पूर्व रूपमें पाता हूं में वास्तवमें भिक्षुक हूं या मिथिलेश जनक ? दो मंसे में कीन हैं । यदि मैं मान भी लूँ कि भिक्षुक हूं तो यह दास दासी और ऐश्वर्ध्यको क्यों अपने पास देख रहा हूं। यदि यह मान छैता हैं कि राजा हूँ तो अभी मैं भूको मर रहा था और एक एंडि योंमें बिचड़ी पका रहा था। सांढ़ोंकी छड़ाई भी तो मैंने प्रत्यक्ष देखी हैं। अब भी हृदयकी धड़कन बन्द नहीं हुई। वातको भूठ कैसे मान लूँ ? इन दोनोंमें सत्य किस समभूँ। यह सत्य है या वह ? किसीसे यह शङ्का निवारण करानी चा-

हिये। परन्तु मैं स्वयं किसीसे यह हाल क्योंकर कहूँगा ? राजा होकर भीख मांगनेकी बात मैं स्वयं नहीं कह सकता। कहने योग्य यह बात है ही नहीं। तब क्या करना चाहिये। समाधान क्योंकर हो ?

जनक इसी चिन्तामें दुवंछ हो रहे थे। उनका मन किसी काममें न लगता था। सांसारिक सुखोंकी ओरसे वह विरक्त हो गये थे। "यह सच है या वह" इसी विचारमें मग्न रहते थे। अन्तमें वह वहे वहे ऋषि और मुनियोंको निमन्त्रित कर बुला-ने लगे। हरएकसे वह यही प्रश्न करते, कि यह सच है या वह ? कायदेका प्रश्न हो तो कोई उत्तर देनैवाला मिले। इस विल-क्षण प्रश्नका कोई क्या उत्तर दे ? प्रश्न सुनकर ऋपि मुनि अवाक् रह जाते थे। कोई कोई तो सोचने लगते थे, कि जनकको उन्माद हो गया है। परन्तु उन्हें तो यही धुन लगी थी, कि यह सच है या वह १ वे वढ़े बढ़े ज्ञानियोंको बुलाकर उन्हें सिंहा-सनपर वैठाते और उनकी पूजा करते। अन्तमें पूछते, कि यह सच हे या वह ? जब उन्हें उत्तर न मिलता, तब वह दु: खित हो करुगापूर्ण शब्दोंमें कहते,—िक महाराज! अधिक ज्ञा कहुँ, मुक्ते इसी चिन्ताके कारण अन्न भी नहीं भाता। मेरी दशा शोचनीय होती जा रही है और मुफ्ते कुछ भी अच्छा नहीं लगता।

जनक इतना कह करही न रह जाते थे। वह प्रत्येक ऋषि मुनिको अपनेही पास रोक छेते थे। कहते—"मुक्ते ऐसी द्गामें छोड़, आप कैसे जा सकते हैं? आप हम सर्वोंको धर्मी-

पदेश देते हैं। सदाचार सिखाते हैं अतः हमारे पिता तुल्य है। शास्त्रमें आचाय्यंको भी पिता बतलाया है। मुक्ते और मेरी प्रजाको आप अपनी सन्तितके समान समिक्तये। जो कुछ आवश्यकता हो, वह अपनाही समक्त कर लीजिये। नित्यकर्म, अग्निहोत्र और देवार्चनादिके लिये यथेच्छ सामग्री आपको यहीं मिल जायगी और मैं सदा आपकी सेवामें उपस्थित रहुँगा। जब तक मेरे प्रश्नका उत्तर न मिल जाय, तब तक आप यहीं रिहये और मेरा आतिथ्य ग्रहण करिये। यदि आप मेरी प्रार्थना पर ध्यान न देंगे तो फिर मैं कहां जाऊंगा और किससे अपना दुःख कहूंगा। इस समय आपही मेरे आधार हैं"

जनककी यह प्रार्थना सुन प्रत्येकको दया भा जाती और वह वहीं रह जाता। जनक सब प्रकारसे सेवा करते और पानी मांगने पर दूध मंगा देते। एक एक दिन करते वर्ष वीत गये परन्तु उनके प्रश्नका कोई उत्तर न दे सका। जो लोग वहां ठहरे हुए थे, वह भी अधीर हो उठे।

एक दिन जनक पालकीमें बैठ कहीं जा रहे थे। कितनेहीं कर्मचारी और सेवक उनके साथ थे। सबके आगे एक विलिस्सण स्वभावका मन्त्री चल रहा था और उसके पीछे जनक तथा अन्याय लोग थे। सबारी एक सङ्कीर्ण पथसे जा रही थी। उस.पथके बीचो बोचमें एक ब्राह्मणकुमार बैठा हुआ देखा गया। सबारी बहीं हक गयी और अभ्बाहरू वह मन्त्री

उसे उठाने दौड़ा। उस ब्राह्मण कुमारके अङ्ग बड़ेही विचित्र और टेढ़े मेढ़े थे। उसे देंखनेसेही प्रतीत हो जाता था, कि इसे चलनेमें बड़ा कछ होता होगा। मन्त्री घोड़ेको दौड़ाता हुआ उसके पास जा पहुँचा और कहने लगा—"यह रास्तेमें कौन पड़ा है? महाराजकी सवारी आ रही है। उठ, एक किनारेहो जा, रास्ता छोड़ कर बैठ!"

मन्त्रीकी यह बात सुन उस कुमारने कुद्ध होकर कहा— "है अन्य! हे सनैत्रान्य! क्या तुझे अपनी आँखोंसे दिखायी नहीं देता जो तू पूछता है कि कौन पड़ा है? तुझे यह भी नहीं मालूम कि किसे हटना चाहिये। तू तो मूखंही है, परन्तु तू जिसके जानेके लिये मुक्ते हटा रहा है वह जनक भी मुक्ते मूखंही मालूम होता है। मैं यहांसे नहीं हटूँगा, तुझे जो करना हो वह कर! मैं तेरी आहा नहीं मान सकता। जन-कसे जाकर कह दे, कि रास्ता बन्द है, वह किसी दूसरे रास्तेसे चला जाय।"

वालकके यह निर्भोक बचन सुनकर वह मन्त्री द्रग रह गया। वह उसके उत्तरमें एक भी शब्द न बोल सका। चुपचाप जनकके पास गया और उनसे सारा हाल निवेदन किया। जनक बुद्धिमान थे। वह मामलेको कुछ कुछ समभ गये। उन्होंने मन्त्रीसे कहा, कि उस कुमारको कहना यथार्थ है। उसका तेज और उपवीत देखनेसे ही ज्ञात हो जाता है, कि वह ब्राह्मण है। फिर भी तूने कहा-रास्तेमें कीन पड़ा है? तूने जो यह बात मही, वह न कहने योग्य थी। इसी िलये उसने तुभी नि:सङ्कोच सनैत्रान्य कहा। "किनारे हो जां, रास्ता छोड़ दे" यह आज्ञा भी सर्वेधा अनुचित है, क्योंकि एक तो वह ब्राह्मण है और हम क्षत्रिय। हमें स्वयं किनारे होकर उसे मार्ग देना चाहिये। दूसरे वह पंगु और शक्ति हीन है। ऐसे मनुष्यको तो रास्ता दैनाही चाहिये। यदि इम उसे शीव्रता पूर्वक हटाना चाहें तब भी वह विवश है और हट नहीं सकता। हमें किसी प्रकार उसे हटानेका अधिकार नहीं है। इसी लिये उसने तुभी मूर्ल कहा। साधही, सेवक अन्यायी हो ं तो उसके मालिकके विषयमें भी वैसाही अनुमान किया जा सकता है, विवक सेवकके अपराधका जिम्मेदार माछिक ही समका जाता है। उसने यही सोच कर मुझे भी मूर्ख कहा है। उसकी बातोंसे मालूम होता है, कि वह वड़ाहो. विलक्षण जीव है। उसे जाकर मेरे पास बुला ला।"

मन्त्री जनककी आज्ञा शिरोधार्य कर उस कुमारके पास गया और कहने लगा—"हे 'ब्रह्मपुत्र! मैं आपको चन्दन करता हैं। मेरा अपराध क्षमा करिये। राजा जनक आपको बुला रहें है। कृपया उनके पास चलिये।"

वालकने कहा—"बड़े आश्चर्यकी बात है! कितना अभि-मान! कितना गर्व! कितना उन्माद! लाखों मनुष्योंपर शासन करने वाला नरेश जब खयं न्याय और नीतिक अनुसार आच-रण नहीं करना जानता तब वह दूसरों पर शासन कैसे कर सकता है। प्रजाको क्या इसी विरते पर न्याय नीति सिखाचेगा श जनक जानता है, कि मैं चलने फिरनेमें असमर्थ हैं।

चह इस समय न्यायासन पर नहीं चैठा है जो कहें कि उठ

कर था नहीं सकता । वह रास्तेहीमें है और मैंने रोक
रक्खा न होता तो इस समय वह इस स्थानसे भी आगे पहुँच
गया होता। फिर क्या कारण है, कि वह यहां तक चला न
आया। आप वहां खड़ा है और मुक्त पंगुको खुला
रहा है। क्या यह न्याय है श इसे उसका उन्माद ही कहना
चाहिये। मैं तो नहों आऊँग, उसकी इच्छा होगी तो वह
स्वयं मेरे पास आवेगा।"

मन्त्री यह सुनकर जनकके पास छोट गया और उनसे सारा हाल कहा। जनकने विस्मित होकर कहा,—"वास्तवमें वह कोई विचित्र जीव है। चलो, मैं स्वयं उसके पास चलता हूँ।"

इतना कह जनक पालकीसे उतर पड़े और उस वालक के पास पहुँचे। वालकका रूप ऐसा था कि उसे देख रोता हुआ मनुष्य भी पकवार हंस पढ़े। जनकने शापके भयसे हंसी रोक रक्षी और प्रणाम करते हुए कहा—"ब्रह्मदेव! आपने वड़ी छूपा की जो यहाँ आकर जनकपुरीको पावन किया। आपको देखकर मुक्ते वड़ा हर्ष हुआ। मुक्ते विश्वास है, कि आप मेरे गृहको भी इसी प्रकार पवित्र करंगे। आप किसके पुत्र हैं, और आपका खान कहाँ हैं? आपका नाम क्या है और किस कार्यके लिये यहांतक आनेका कप्र उठाया है?"

वालकते यह सुनकर कहा, "है रातन! में कहोड़ माणका
युत्र हूँ। मेरा आश्रम सरस्वतीके तरपर है। विनाजी कहुन
दिनोंसे आश्रममें नहीं हैं जतः आजकल में अपनी माताके पास
अपने मामाके यहां रहता हूँ। मेरा नाम अष्टावक है। मेरे
आठो अङ्ग टेढ़े हैं, इसीलिये मेरा यह नाम रक्षणा गया है।
मेंने सुना है, कि जनक नामक राजिय पक प्रश्नका कोई
उत्तर नहीं दे सका। सब अपने वाल वर्चोंको छोड़कर एक प्रकार
से उसके वन्धनमें पड़ गये है। राजा अपने मनमें संविता होगा
कि ब्राह्मणोंमें अब वह बात नहीं रही। इसीलिये में यहां आया
इ और उसे दिला देना चाहता हूँ, कि अब भी ब्राह्मण जान
गरिमामें अपना जोड़ नहीं रखते। क्या जनक तेराही नाम है?
तेरा वह क्या प्रश्न है जिसका तुक्ते उत्तर नहीं मिलता है?

जनकर्ने कहा,—"महाराज"! में ही जनक हूँ और अद्यापि मेरी शङ्काका निवारण नहीं हुआ, परन्तु पहले आप कृपा कर मेरे मन्दिरमें चलकर मुझे कृनार्थ करें। फिर में आपसे अपना प्रश्न निवेदन कहाँगा।"

जनकका आग्रह देख म्रष्टावक्रने उनका आतिथ्य ग्रहण करका स्वोकार किया। जनकने पालकी मंगायी और उसमें उन्हें तथा उनके मामाको वै डालकर राजमिन्दर ले गये। घडां यथा विधि प्रानादि कर भोजन कराया और एक भव्य भवनमें डहर लेका प्रक्य कर दिया।

इसरे दिन जनकते एक महती सभा की। अब --

मुनि और सभाजन एकत्र हो गये तव उन्होंने प्रतिहार द्वारा अष्टावकको बुला भेजा। अष्टावक अपने मामा सहित आ पहुँचे। वह एक लकड़ीके सहारे चलते थे। सब लोग अष्टा-वक्रको, देखनेके लिये उत्सुक हो रहे थे। उयों ही वह सभाके द्वार पर पहुँचे त्योंही सब लोग उठ कर खड़े हो गये। परन्तु उनका विचित्र आकार-प्रकार देख उनके आश्चर्यंका घारापार न रहा। अष्टावक ज्योंही पैर उठाते त्योंही उनके आठो अङ्ग झुक जाते और सारा शरीर काँप जाता। उनकी यह चाल देख सबको हंसी आ गयी। दोही चार कदम वह आगे बढ़े होंगे कि लकड़ी और पैर आपसमें उलम गये। अष्टावक्रने अपनेको यहुत सम्हाला परन्तु गिरही पड़े । अब जनक भी अपनी हंसीको न रोक सके और मुँहमें कपाल लगा कर हंसने लगे। अष्टाव-कको उनके मामाने उठा कर खड़ा किया और सहारा दे आसन तक पहुँचा दिया। छोगोंको हंसते देख अष्टावक भी दृष्टिकोण वद्रल कर हंतने लगे। जनकको यह देख वड़ा आश्चर्य हुआ। वह सोचने छगे, कि अपना मान-भङ्ग देख कर श्लोभ होना चाहिये, परन्तु यह बालक हंसता क्यों हैं ? उन्होंने हाथ जोड़ कर अष्टावक्रको वन्दन किया और पूछा-"महाराज! हम लोग हँसे तो हँसे पर आप क्यों हँसे ?"

भएावकने कहा-"मैं तेरी मूख सभाको देख कर हँसा और सभा मुभे देख कर हँसी, परन्तु तू क्यों हँसा यह बता।"

जनकने कहा- 'आप कोघ न करियेगा, में सञ्चाही हाल

यतलाता हूं। मैंने आपकी दशा देख कर सोचा कि मेरी समामें एकसे एक विद्वान, ज्ञानी, ध्यानी, ब्रह्मनिष्ट और तेजसी महापुरुप एकच हैं। अपने प्रतापसे वह सूर्यकी गतिको भी रोक देनेमें समर्थ हैं। जब वह मेरे प्रश्लका उत्तर न देसके, तो आप क्या दे सकेंगे ? इसी लिये मुक्ते हैंसी आ गयी।

यह सुन अष्टावकने कृद्ध होकर कहा—"तू वड़ा मूर्क है।
मुझे आश्चय्ये होता है, कि तू इन अविवेकी लोगोंके वीचमें वैठ
कर प्रजाका कल्याण किस प्रकार करता है? जो गुण दोपका
विचार नहीं कर सकते, वह तुक्ते क्या सलाह देते होंगे?
चड़े खेदका विपय है, कि जिस राज-सभामें सर्वगुण सम्पन्न
तथा सत्यासत्यकी तुलना करनेवाले विवेकी और प्रौढ़
विचारक होने चाहिये, वहां मैं विचार-रहित केवल नर-पशुऑको देख रहा है।"

चालकको नि:सङ्कोच ऐसी बात कहते देखकर सारी सभा चिकत हो गयी। चारों ओर निस्तन्धता छा गयी और लोगोंने अपनी अपनी दृष्टि नीचेको कर ली। अष्टाचक्रने पुनः कहा— "जनक! विचार कर। तृपातुर मनुष्यको गङ्गाका निर्मल जल पीना चाहिये या उसके टेढ़े-मेढ़े और कीचड़ भरे किनारे देखना चाहिये? चारों ओर.पक्का घाट वँधा हो, हरे भरे चृक्ष लगे हों, पूल खिल रहे हों, परन्तु सरोवरमें जल न हो तो तृषा-तुरके वह किस काम आयेगा। श्रुधितके लिये केवल अन्न चाहिये, वह चाहे सुवर्ण पात्रमें रक्खा हो, चाहे मिटीके ठीक- रेमें। लोने चांदीके थाल हों, परन्तु उनमें मिट्टी रख दी जाय तो 'क्या क्षुधातुरकी क्षुधा शान्त हो जायगी ? वह उन पात्रोंको देखकर प्रसन्न भलेही हो ले, परन्तु अपनी क्षुधाको दूर नहीं कर सकता। उसी प्रकार में कुरूप और क्रुवड़ा हूं, मेरे हाथ पैर सभी विचित्र और वेडील हैं, परन्तु तुक्ते इस वातसे क्या पड़ी हैं। तेरे प्रश्नका उत्तर मेरे हाथ, पैर, शिर, पेट, पीठ, नाक, कान, चक्षु इत्यादि कोई न देगे। वह काम तो मेरी वाचा करेगी। देख, वह तो कानी क्रूवड़ी नहीं हैं ? चल अब देर न कर, बता तेरा प्रश्न क्या है ?"

अष्टावक्तकी यह वातें सुन सभाजन तथा जनकको पड़ा आश्चर्य हुआ। उन्हें निश्चय हो गया, कि इस आठ वर्षके बालकमें कोई अद्भुत शक्ति भरी है। राजाने उठकर उन्हें प्रणाम किया और अपने अपराधके लिये क्षमा प्रार्थना की। अष्टावक शान्त हुए और बोले—''बोल, तेरा क्या प्रश्न है ?"

छोग जनकके प्रश्लका उत्तर सुननेके लिये आतुर हो रहे थे। जनकने पुनः प्रणाम कर कहा—"महाराज, यह सच है या वह ? केवल यहो मेरा प्रश्ल है।"

अप्रावकने उसकी उपेक्षा करते हुए कहा—"बस, यही प्रश्न है ? क्या इतनेहीके लिये तूने अनेक ऋषियोको कष्ट दिया और रोक रक्खा ? प्रश्नमें जराभी दम नहीं हैं, केवल लज्जाने तुक्ते मार डाला । यदि सङ्कोच छोड़, तूने सारा हाल साफ साफ कह दिया होता, तो कवका उत्तर मिल गया होता। यह तेराही दोष है। अवृत् यदि अपने प्रश्नका उत्तर आपही समकता चाहता है, तो श्रवण कर।"

इतना कह कर अष्टावकने उत्तर देना आरम्म किया। सव लोग कान लगा कर सुनने लगे। जनक ज्योंके त्यों खड़े थे। अष्टावकने कहा—''जैसा यह हैं वैसाही वह है। दोनोंमें जरामी अन्तर नहीं है। जो दिखायी देता था, वह भी नहीं है, ओर जो दिखायी पड़ता है, वह भी नहीं है। न यही सब है, न वही।"

अष्टावक्रकी यह वात सुनकर जनक उनके चरणोंपर दएडकी तरह गिर पड़े और "घन्य हो घन्य हो" कहने लगे। उनका सन्देह तो इन थोड़े ही शब्दोंसे दूर हो गया, परन्तु सभा जनोंकी उत्कर्णा और भी बढ़ गयी। उनके हृद्य अधिक शङ्काशील हो गये। उन्होंने ऋषि कुमारसे प्रार्थना की, —"हे ब्रह्मपुत्र! इस प्रकार गुद्धार्थ कहनेसे हमारा उपकार न हुआ। एक जनककी शङ्का दूर हो गयी और हम अनेकोंकी शङ्का बढ़ गयी। हम लोग कुछ भी नहीं समक सके। आप कृपाकर इस प्रकार समकाइये, जिससे हमारा भी सन्देह दूर हो जाय।"

अष्टाचकते जनककी ओर देख कर कहा, —"राजन् ! इनका कहना उचित ही है। मैं स्पष्ट शब्दोंमें रहस्योद्घाटन करता है। स्वप्नकी बातें सच नहीं हुआ करतीं। जिस प्रकार चह-मिथ्या है, उसी प्रकार संसार भी मिथ्या है। ज्ञानी जन संसारको भी स्वप्न ही कहते हैं। तने स्वप्नमें अपना राज्य स्त्रो

दिया, श्रुधित हुआ, भीज मांगी, जिचड़ी पकायी और अन्तर्मे वह भी तेरे काम न आयी। तेरी निराशा ज्योंकी त्यों रही और तू दुखी ही बना रहा। वास्तवमें तेरे हाथ कुछ भी न लगा और तुम्हे जरा भी छुख न मिला। तूने जागरित होकर जो ऐश्वर्य देखा, दास-दासी देखे, वह भी उसी खप्नके समान थे। आज तू विचारकर और देख। खप्रावशाका वह दु:ख किंवा जागरित दशाका सुख, क्या एक भी तेरे पास हैं ? इस समय तुझे उस दु:खसे दु:ख या सुबसे सुख होता है १ आज तेरे पास न वह दु:ख ही है, न वह सुख ही। यदि स्वप्न और संसार सत्य हों तो उनकी वार्ते निरन्तर एक ही रूपमें खिर रहनी चाहिये। जिस प्रकार स्वप्नकी वार्ते शिर नहीं रहतीं, उसी प्रकार संसारकी वार्ते भी स्थिर नहीं रहतीं। दोनोंमें अन्तर केवल इतना है, कि .स्वप्नावस्थाका स्वप्न छोटा होता हैं और जागरित अवस्थाका यह संसार स्वप्न घडा होता है। स्वप्नकी वार्ते, स्वप्नके द्रश्य और स्वप्नके सुख दुःख घएटे दी चार घएटे में समात हो जाते हैं और संसारका घटना चक्र बहुत दिनों तक चला करता है। एक सेर अन्न एक दिन चलता है और मन भर चालीस दिन चलेगा। दोनों में इतनाही अन्तर है।

पर्रमातमाने संसार भी स्वप्नहीके समान बनाया है। जिस प्रकार किसीकी प्रतिमा देखनेसे उसके मूळ स्वरूपका स्मरण होता है, उसी प्रकार स्वप्नावस्थाके स्वप्नसे संसार स्वप्नका ज्ञान होता है। वारम्वार मैं यही कहता हुँ, कि जैसा वह है वैसा हो यह है। दोनोंमें जम भो अन्तर नहीं हैं। हे राजन्! केवल मारामारका विचार करनेसेही सत्य वस्तुकी प्राप्ति होती है। स्वप्न और संसार में कीन सच है, यह जाननेकी इच्छा हुई और तून उचोग किया तय आज तुसे मालूम हो गया, कि दोनों मिथ्या हैं। न यह सच है, न यह। घास्तवमें सारासारका विचार करनेवाला मनुष्य ही अन्तमें सुखी होता है।"

. समस्त सभा ऋषि-कुमारकी यह वात सुन आनन्दाश्चर्यमें स्रीन हो गयी और ऋषिगण आशोर्वाद देते हुए उनकी प्रशंसा फरने स्रो । जनकने कहा—"भगवन् ! आपके समाधानसे मेरे हृदयमें एक नवीन शङ्का उत्पन्न हुई है। मुझे यह वतलाइये, कि जब ससार और स्वप्न दोनों असार हैं तो उनमें सार क्या है ?"

ऋषि-पुत्रने कहा — "धन्य है। ऐसा सूक्ष्म प्रश्न करना यही सच्चे मुमुक्षु का लक्षण है। सार वस्तुको जानना दूर रहा, जाननेकी इच्छा रखनेवाला भी विरलाही होता है। सुन, सं-सार और स्त्रप्त होनों असार हैं, दोनोंही मिध्या हैं। जो उन दोनोंका अनुभव प्राप्त करता है, स्वप्त और जागृत दशाओंको जो जानता है, वही साक्षी स्वरूप परमात्मा केवल सार भूत है, वह सबराबरमें व्याप्त है। अतः उसे विष्णु भी कहते हैं। तु, में, ऋषिगण, मन्त्रि-मएडल, सर्व सभा और प्राणीमात्रमें वही साक्षी स्वरूप अनूप कप वसा हुआ है। वही नित्य है, सार है और वेद वर्णित पुराण पुरुपोत्तम है। उसेही प्राप्त कर-नेके लिये ज्ञानी भक्ति करते हैं और योगी ध्यान धरते हैं। वही

इस जगतका उत्पन्न, पालन, और प्रलय कर्ता है। युग युगमें अवतार ले धर्माकी स्थापना और झानियोंकी रक्षा करता है। वही ब्रह्मा, विष्णु और महेश्वरके त्रिगुणात्मक रूपमें रमण करता है। वही इन्द्र और देवताके रूपमें विराजमान है और वही सर्वभृत, प्राणी मात्र जड़ चेतनमें न्याप्त हो रहा है। वह बड़ेसे वड़ा और छोटेसे छोटा है। वही निर्गुण और वही सगुण है। वही तिराकार और वही साकार है। वही अमूर्त्ति और वही मूर्तिमान है। जहां कहें, जहां देखें, वहीं वह विद्यमान है। सर्वत्र चारों ओर केवल वही वह है। उसेही सारभूत समक ।"

अष्टावक्तका यह वक्तव्य सुनकर समस्त समा चित्रित चित्रसी खिर रह गयी। जनकं अन्तः करणमें हर्पको हिलोरे उठने लगों। वह विचार करने लगे, कि यह परमात्माकी ही छपाका फल है, कि आज मुझे घर बैठे सद्गुरुकी प्राप्ति हुई। जगदीश होने अनुप्रह कर, इस ज्ञान मूर्चिको यहाँ मेज दिया है। मुक्ते व्यर्थ समय नष्ट न कर उनका उपदेश अवण करना चाहिये। यह सोचकर वह बोले—'हे प्रमो! आज मेरे सौमाग्यसेही आपका यहाँ आगमन हुआ है। अब आप परमात्माका खरूप कैसा है, यह बतलाकर मुक्ते छतार्थ करिये। आपका ब्रह्मोपदेश सुन में अपनेको धन्य समक्ष्मा।

अष्टावकने कहा,—"राजन् ! बह्योपदेशकी चात अब पीछे होगी। पहले तेरी शङ्काओंका समाधान हुआ, अतः मुक्ते गुरु-दक्षिणा मिलनी चाहिये।"

जनकरे यह सुन अपने कोषाध्यक्षको आज्ञा दी और वह सोनेके दो थाल अत्युत्तम रह्योंसे भरकर ले आया। जनक वह अष्टावक्रको अर्पण करने छगे परन्तु अष्टावक्रने हॅसकर कहा— "मैं यह द्रव्य लेकर क्या करूँगा? ऐसे रह्नोंके अगणित और अक्षय भएडार ज्ञानी छोग क्षणमात्रमें उत्पन्न कर सकते हैं। उनके सम्मुख ऋद्धि और सिद्धियाँ हाथ जोड़े खड़ी रहती हैं। में इन थोड़ेसे रत्नोंको लेकर क्या करूँ ? मैं इससे सन्तुष्ट नहीं हो सकता। मैं द्रव्यके वशीभूत होकर यहाँ नहीं आया। मैं तो परोपकारके लिये आया हूँ। तूने समक्ष लिया होगा, कि अब संसारमें कोई ज्ञानी नहीं रहा। मैं तेरी इस धारणाको दूर कर-नेके लिये ही यहां आया हूँ। मैं द्रव्य और मानका भूका नहीं हूँ। अनेक ज्ञानी महापुरुषोंको तूने रोक रक्षा था, एक प्रकार से उन्हें धन्दी बना लिया था, वह घर जानेके लिये अधीर हो रहे थे, में उनका उद्धार करनेके लिये ही आया हूँ। यदि तुम्ह में देनेकी शक्ति है, तो मुक्ते जो चाहिये वह दे, अन्यथा मुक्ते कुछ न चाहिये।"

जनकने कहा,—"भगवन्! आप जो कहें वह देनेको मैं तथ्यार हूँ। आप आज्ञा दीजिये।"

भृषि-पुत्रने कहा-- "जनक । यदि तू स्वमुव दे सकता है तो मुक्ते तू अपना तन, मन और धन, अपण करदे।"

जनकते तुरन्त तीनों चीजें ऋषि-पुत्रको अर्पण करदी और हाथ जोड़ खड़े हो गये.। अव अष्टावक क्यां कहते हैं यह सुन- नेको सब लोग उत्करित हो रहे थे। जनक भी ब्रह्मोपदेश श्रवण करना चाहते थे। वह समक्षते थे, कि अष्टावक श्रीब्रही मेरे अन्तिम प्रश्नका उत्तर देंगे। सब लोग मुखकी ओर ताक रहे थे। इतनेमें एक दुखी ब्राह्मण जनकको पुकारता हुआ सभामें आ पहुचा। उसने कहा,—"हे जनक! हे मिथिलेश! में वडा ही दीन और दु:खी ब्राह्मण हूँ। मेरी रक्षा करो। मेरा दु:ख दूर करो।"

गौ ब्राह्मण प्रतिपाल राजाक जनक उसकी वार्ते सुनकर छट-पटा उठे। उसे क्या दु:ख है, यह जाननेके लिये वह प्रश्न करना ही चाहते थे, कि उन्हें खयाल आ गया, कि मैंने अपना तन मन ें और घन गुरुदेवको अर्पण कर दिया है अब मुक्षे उसकी ओर आँखें उठाकर देखनेका भी अधिकार नहीं है। मैं उससे क्यों कर पूछ सकता हूँ ? यह सोचकर जनकते पूछना तो दूर रहा उसकी ओर आँख उठाकर देखा भी नहीं। ब्राह्मण उच खरसे विलाप करने लगा और बोला—"हे धरमीवतार! मैं ऋणी हूँ, मुक्ते महाजनोंको बहुत रुपये देने हैं। उन लोगोंने मेरी सारी सम्पत्ति हरण करली, फिर मो मैं मुक्त नहीं हो सका। मेरे घाल-चर्च दाने-दानेको तरस रहे हैं, उनके पास एक भी कपड़ा नहीं रहा, अब भें क्या कर्क ? विवश हो आपकी शरणमें आया. है। एक तो लजा, दूसरे श्रुधा, तीसरे महाजनोंका भय, मैं इन सब कारणोंसे व्याकुछ हो यहाँ आया हं। हे क्षत्रिय कुल भूपण! हे मिथिलेश! मेरा दु:ख अवश्य दूर करिये।"

ब्राह्मणका विलाप और उसकी वार्ते सुनकर जनकका धैर्या जूरा जा रहा था। यह उसका दुःख दूर करनेके लिये व्याकुल हो रहे थे। सोचा—कुछ धन देनेसे इसका दुःख दूर हो सकता है। थालसे एक रल उठाकर दे दूँ तो विचारेका दरि-द्र दूर हो जाय। इतनेही में ध्यान आ गया, कि मैं तो अपना धन भी अर्पण कर चुका हं। अब यह रल मेरे नहीं रहे। न उस ब्राह्मणकी ओर देखा न उससे कुछ कहा।

ब्राह्मणको यह देख यङ्ग आख्रय्य हुआ । वह सोचने लगा,िक दूरफे ही ढोल सुहावने होते हैं। लोग जनककी प्रशंसा करते हैं गों ब्राह्मण प्रतिपालक कहते हैं। परन्तु वह तो मेरी ओर देखता भो नहीं है। धन देना दूर रहा, इसे तो बोलना भी मुश्किल हो रहा है। ब्राह्मणको यह सोचतेही सोचते कोध था गया। वह जनकका तिरस्कार कर कहने लगा,—"बहै आश्चर्यकी बात है ! त्रेतायुगमें आज मैं किलयुगकी सी वात देख रहा हूं। समय बड़ाही विचित्र है। धिकार है, मुर्फ जो मैं ऐसे ऋषण, दास्मिक, और मिथ्या गौ ब्राह्मण प्रतिपालक कहाने वालेकी 'शरण में आया। में यहाँ न आकर किसी कुए'में गिरपड़ा होता तव भी यह दुःख दूर हो गया होता। ज्याही अच्छा होता यदि मैं इस राजाका मुख न देखता। अपना दुःख तो मुक्ते अव 'भूल गया। परन्तु यह व्यर्थका सन्ताप जी जला रहा है। धिकार है ऐसे राजाको जिसके द्वारसे अतिथि और शरणागत निराश 'हो लौट जायें। जो लोग दूर देशान्तरोंमें रहते हैं और वास्त-

विक दशाको नहीं जानते, वह न्यथ ही इसकी प्रशंसा करते हैं। अरे जनक! धन भछेही न देता, जरा मुँहसे तो वोल देता-वहे खेदको वात है।"

ब्राह्मणके यह शब्द सुन जनकको वड़ा दु:ख हुआ। उनका हृद्य फटा जा रहा था। वह सोचने लगे—हाय! आज मुक्ते व्यर्थ ही कलङ्क लग रहा है। है भी बड़े दु:खकी वात। एक दीन हीन, शरणागत, और वह भी ब्राह्मण, मेरे द्वारसे खाली हाथ निराश हो लौट जाय ! हाय, में क्या कह ? इतनेमेंही जनकका ध्यान दूसरी ओर चला गया। । वह आत्मगत कहने लगे—मैं ऐसा विवारही क्यों करता हूं। मन भी तो मैंने गुरु-देवका अर्पण कर दिया है। विचार करनेका भी मुक्ते अधि-कार नही है। तन मेरा होता तो ब्राह्मणको बुलाता और दुःख सुख पूछता। धन मेरा होता तो उसे देकर सन्तुष्ट करता भौर मन मेरा होता तो मैं उसकी वातोके लिये खेद करता। जब मेरा कुछ है हो नहीं, तय क्या दूं ! कैसे बुलाऊ' और खेद भी क्यों कर ! यह सोचकर जनक ज्योंके त्यों मूर्त्तिवत खड़े-उनको समी गति विधि वन्द थीं। वह केवल जड़ और स्तब्ध हो रहे थे। न हिलते थे, न डोलते थे।

जनकरी यह दशा देख अष्टावकने पूछा,—"तू कीन है ?" जनकने कहा,—"मैं जनक हूँ।"

यह सुनकर अष्टावक हंस पड़े। कहने लगे,—' अब भी तू मूर्जही बना रहा'। बता, तू जनक किसे कहना है ? तेरे

शरीरमें जनक कहां है ? हाथ, पैर, शिर, हृदय, पेट, पीठ, मुख, नाक, कान, बुद्धि और प्राण इनमें.तू किसे जनक सममता है ?'

जनकको कुछ भी सुक न पड़ा। वह पहले हीकी तरह हाथ जोड़े खड़े रहे। बहुत कुछ सोच विचार किया, परन्तु कहीं जनकका पता न लगा। वह कुछ भी उत्तर न दे सके और अचल भावसे ज्योंके त्यों खड़े रहे। ऋषि-पुत्रने कहा— "राजन्! वस, यही मेरा उपदेश और तेरा सम्बदानन्द ब्रह्म सक्तप है। अब मैं और कुछ भी कहना नहीं चाहता।"

जनकको यह सुन कर ज्ञान हो गया। वह अग्रावकके चरणों पर गिर पड़े और कहने छगे—"भगवन्! मैं अव अरायमें जाकर तप कहांगा।"

श्रष्टावक्रने कहा—"क्या, बिना मेरी आज्ञाके ? अपना तन मन और धन तो तू मुझे दे चुका है। अब तेरे पास क्या है ? तेरा अब अस्तित्व कहां रहा ?"

जनक यह सुनकर पुनः स्तब्ध हो गये। ऋषि-कुमारने कहा—
"राजन्! जिस तरह कोई अपना धन और गृह इत्यादि दूसरेके जिम्मे कर देता है, उसे अमानतके रूपमें रख देता है,
उसी तरह यह राज्य तेरा, तन-मन-धन मेरा है और वह मैं
अमानतके रूपमें तुक्ते सौंपता हुं। प्रजा भी मेरी ही है और
तूभी मेराही है। मेरे एक सेवककी तरह तून्यायनीति
पूर्वक शासन कर। देह होने पर भी वह तेरी नहीं है अतः
मैं तेरा नाम "विदेह" रखता हूं। अब तक संसारमें कोई विना

देह वाला नही हुआ, परन्तु तू इसी नामसे पुकारा जायगा और वास्तक्ष्में है भी वैसाही।"

इस प्रकार कह कर अष्टावकने जनकको अपनी ओरसे सिंहा-सनारुढ़ कराया और समस्त अधिकार प्रदान किये। जन-कने सर्च प्रथम उस ब्राह्मणको रत्नादि धन दे सन्तुष्ट किया और फिर ऋषियोंको सम्मान पूर्वक विदा किया। ऋषियोंने अष्टावकको बड़ी प्रशंसाकी और आशीर्वाद दिया। यहीं अष्टावकके पिता आ पहुँचे। उन्होने अष्टावकको मधुविता नामक नदीमें विधि पूर्वक स्नान कराया, फलतः उनके अङ्गोंका देश जाता रहा और वह कामदेवके समान सुन्दर हो गये। उस नदीका नाम उस दिनसे समङ्गा पडा।

अष्टावक अपने मामा और पिताके साथ अपने आश्रममें जा पहुँ वे और जनक विदेह पूर्वकी भांति न्याय पूर्वक शासन करने छगे।

संसारमें सारासारका विचार करनेवाला अवश्य सुखी होता है। जनकने उसकेही द्वारा कल्याण-साधन किया। स्वप्नकी जरासी घटना पर वह विचार न करते तो अष्टावक्रसे भेट कैसे होती। वह अपूर्व ब्रह्म ज्ञान कहां पाते? संसार और स्वप्नमें क्या सार है यह जाननेकी इच्छा की—उसके लिये उद्योग किया तो वह सार भूत परमात्माको प्राप्त कर सके। संसारमें उनका नाम अमर हो गया और इस लोक तथा परलोकमें सुखी हुए। सारासारका विचार करना, सत्य तत्वोंकी खोज करना, यही मनुष्य मात्रका कर्त्ता वह है।

## ्रे भारमेसी सहसण १ ७-४१३-४१३-४४-४४-४४-४४-४५

जिन्हों रोपावनारी महावीर पुरुपके अद्भुत पराक्रमोंको कोन नही जानता ? जिसने चौद्द वर्ष आहार और निद्रा छोड़ कर अजल्ड ब्रह्मचर्यका पालन किया, जिसने ज्येष्ठ चन्चु श्रीरामवन्द्रकी आजा सदा शिरोधार्यकी, जिसने विप-चिकालमें भी उनका साथ न छोड़ा, जिसने वन्धु पत्नीको माता समान पूजनीय समभा, जिसने सूर्पण्या जैसी भयानक राक्ष-सीको अनुचित चाग-विलासके कारण उचित द्रांड दिया, जिसने महा पराक्रमी मेघनादका प्राण हरण किया, जिसने अनेक राक्षसोंका विनाश किया, जिसने परदाराको माता समभ एक पत्नी-व्रत पालन किया, जिसने निरन्तर भीति पर ही प्रीति रक्ली, जिसने कभी अधर्माचरण नहीं किया, उस इक्ष्वाकु कुलोत्पन्न दशरथ पुत्र सुमिन्ना-नन्दन राजकुमार लक्ष्म-णका नाम किसने नही सुना ?

महाबोर लक्ष्मण शेपावतारी गिने जाते हैं। वह सुमि-त्राके उदरसे भूमिए हुए थे और उन्होंने उनका लालन-पालन किया था। ब्रह्मपि विशिष्ठने उन्हें वेद वेदाङ्ग तथा धनुविं-द्याकी शिक्षादी थी। लक्ष्मणका वर्ण गौर, स्वभाव लज्जा- शील था। कीर्ति, गुरुजन तथा चृद्धों पर वह प्रेम भान रखते थे। वह उच्चकोटिके विचारक थे और लोक-हित पर ध्यान रखते थे। सब प्रकारके वाहनोंपर आरुट होनेमें वह निपुण तथा चतुर उत्साही, बलिए, पराक्रमी, धर्मिए, द्यावान; निर्भीक, और ज्ञानी थे। आत्मामिमान, साहस और क्रोध इत्यादि जोतीय गुणोंसे भी वह युक्त थे। शरसन्धान और सेना-सञ्चालनके कार्य्यमें भी वह प्रवीण थे और ब्रह्म-चर्य पालन तथा जितेन्द्रिय रहनेमें उन्होंने पराकाष्ठा दिखा दी थी।

लक्ष्मण अच्छे वक्ता भी थे। प्रजाको धर्मीपदेश तथा घैग्ये देनेके समय उनकी इस कलाका परिचय मिलता था। वृद्ध, अतिथि, निराश्रय तथा दीन-हीनकी सेवाको वह कर्चा समक्ते थे। नीति और शास्त्र ज्ञानके बड़े प्रोभी थे। रामच-न्द्रसे वहुं घा वह इन विषयोंके प्रश्न पूछा करते थे।

राम यद्यपि कौश्रहयाके पुत्र थे, परन्तु लक्ष्मण उन्हें सही-दरसे अधिक समभते थे। स्वप्नमें भी उन्होंने रामकी आज्ञा उन्लंघन नहीं की। उनके हृदयमें रामके लिये चड़ाही ऊँचा 'स्थान था। रामके प्रति चह बड़ा सम्मान और मिक्त-भाव प्रकट करते थे। वचपनसेही लक्ष्मण रामको और राम लक्ष्मणको चाहने लगे थे। दोनों जन एक दूसरेको अपना प्राण समभते थे। लक्ष्मणने कभी रामका साथ नही छोडा़्। राम शिकार खेलने जाते तो लक्ष्मण उनके अध्वकी लगाम पकड़ कर भागे

चरते। राम रधाकद हो नगरमें घूमने निकलते तो लक्ष्मण चंपर हो उनके पीछे खढे रहते। दोनों जनकी गति-विधि पफ रहती थी। वे साथही खाते, साथही पीते, साथही सोते और साथदो रहते थे। विश्वामित्रने यज्ञ-रक्षाके लिये केवल रामको छ जाना चाहा था, परन्तु लक्ष्मण स्वेच्छापूर्वक उनके साध गये थे। वनवासकी आज्ञा रामहीके लिये हुई थी, परन्तु लक्ष्मणने उनका साथ न छोडा। सुखर्मे साथ देने वाले अनैक वन्धु दृष्टिगोचर होते हैं, परन्तु लक्ष्मणके समान, ऐश्वय्य को टुकराकर, स्वेच्छा पूर्वक वन-वन भटकने वाला, तन-मन न्यों छावर करनेवाला और भाईके लिये कप उठानेवाला भारू-'प्रेमी नहीं देखा गया।

लक्ष्मण वचपनसेहो आत्मामिमानी और निर्भीक थे। जनकने जब राज-सभामें शोक प्रदर्शित करते हुए कहा कि. अब अपनेको कोई बीर न समझे, क्योंकि धनुवको तोड़ना दूर रहा उसे फोई उठा भी नहीं सकता। कोई बुरा न माने, मैंने जान लिया कि चसुन्यरा चीर-विहीन हो गयी है। आत्मा भिमानी सक्ष्मणसे यह वार्ते सुनी न गयी, उनका खून उवस उठा और नेत्रोंमें अरुणता छा गयी। सभामें एकसे एक ज्ञानी ऋषिमुनि और शक्तिशाली नरेश उपस्थित थे, परन्तु सबके सब अवाक् रह गये। अन्तमें छक्ष्मणसे चुप न रहा गया। वह बोल उठे :---

रघुवंशिन महं जह कोउ होई # तेहि समाज अस कहे न कोई।

कही जनक जस अनुचित बानो # विद्यमान रघुकुल-मणि जानी।

सुनहु भानुकुल रघुकुल भानू # कहीं सभाव न कछु अभिमानू।

जो राउर अनुशासन पाऊँ # कन्दुक इव ब्रह्माएड उठाऊं।

काचे घट जिमि डारों फोरी # सकीं मेरु मूलक इव तोरो।

कमल नाल जिमि चाप चढ़ाऊं # शत योजन प्रमाण ले धाऊँ॥

स्थित के यह शब्द उनके साहस, कुलाभिमान और वीर-ताके द्योतक हैं। उन्हें सन्देह था, कि राम कही रुष्ट न हो जायँ अतः संकुचित हृद्यसे ही यह बातें कहीं थीं अन्यथा न जाने क्या कह जाते।

धनुप-भड़के वाद जब परशुराम आये और उनकी वातें सुन लोग धरधर कांप उठे, तब भी लक्ष्मणने निर्भीक हो साहस पूर्वक उनसे प्रश्लोत्तर किये। लोगोंको विश्वास हो गया था, कि इक्कोसवार पृथ्वीको निःश्लित्रिय करनेवाले, परशुराम अभी इसी क्षण इस वालकका शिर अपने परशुसे उड़ा हैंगे, परन्तु लक्ष्मणके हृद्यमें शड्ढा हू भी न गयी थी।

लक्ष्मणका यह साहस, श्रीमान और शौर्य देख जनक भी वहे प्रसन्न हुए। उन्होंने उर्मिला नामक दूसरी कन्याका विवाह उनके साथ कर दिया। दैवयोगसे जन्म, शिक्षा दीक्षा तथा अन्यान्य कार्यों की भांति लक्ष्मण और रामका विवाह भी एक ही दिन—एक ही साथ हुआ।

लक्ष्मण रामका अहित जरा भी न देख सकते थे। जब रामको वनवासकी आज्ञा हुई, तब उन्होंने कहा,—हे राम! आफ कैकेयों के कहने से राजलक्ष्मी छोड़ बन चले जायं, यह मुक्ते अच्छा नहीं लगता। किसका सामर्थ्य हैं, जो आपके अभिषेक में विझ उपिष्यत करे। में आपका दासानुदास हूं, सदा आपके पीछे खड़ा रहूंगा। यदि आपसे कोई चूं करेगा, तो मैं उसे मार ही डालूंगा। यदि विवेकको जलाञ्जल दे, अनुचित कार्य करे, तो वह चाहे जो हो, उसे शिक्षा देनी ही चाहिये। राज्य-के वास्तविक अधिकारी आप हैं, आपको छोड़ कर भरतको राज्य देना सम्पूर्ण अन्याय है। मैं शपथ पूर्वक कहता हूं, आप विश्वास रक्ले, मैं आपके साथ हूं और आपकी आज़ा शिरो- घार्य करनेको तस्यार हूं।"

बन्धु-प्रेमके वशीभृत हो लक्ष्मणने इस प्रकारकी अनेक वाते कहीं, परन्तु रामने उनको समका वुक्ताकर शान्त कर दिया। अन्यथा वह सब कुछ करनेको तथ्यार थे, करते और रामको बन न जाने देते। लक्ष्मणके स्वभावमें कुछ उन्नता और उच्छृ-खलता थी, परन्तु रामका स्वभाव गम्भीर था। राम उनके स्वभावको जानते थे,अतः उन्होंने कर्च व्यका स्मरण दिलाते हुए उन्हें शान्त किया और अपना बन जानेका निश्चय प्रकट किया। साथही यह भी बतलाया, कि सीता साथ ही जायगी, वह यहां रहना नहीं चाहती।

रामके निश्चयको जानकर लक्ष्मण भी वन जानेको तस्यार हुए। वह रामके वियोगकी अपेक्षा मृत्युको विशेष पसन्द करते थे। उनकी आखें डवडबा आयीं और जी छटपटाने लगा। उन्होंने दीनता पूर्वक रामसे कहा,—"मैं भी आपके साथ चलूंगा। सीताकी तरह मुक्ते भी साथ चलनेकी आहा दीजिये। आपसे पृथक रहनेपर मुझे तीनोंलोकका राज्य मिलता हो, देवलोक की प्राप्ति होतो हो, अमरत्व प्राप्त होता हो, तो वह भी मेरे लिये वेकार है। मैं आपकी सेवामें ही सवकुछ समकता हूं। यदि साथ न ले चलेंगे, तो आप मुक्ते लौटकर जीवित न पार्येगे।"

लक्ष्मणकी यह वार्ते सुन रामने उनकी प्रार्थना स्वीकार कर ली। उन्हें भी लक्ष्मणका वियोग असहा प्रतीत होता था। लक्ष्मणके बन्धु-प्रेमका यह उवलन्त उदाहरण है। उन्होंने राज-मन्दिरमे रहते हुए ऐश्वर्थ भोग करनेकी अपेक्षा भाईके साथ बनवन भटकना, कन्दमूल खाना और कष्ट उठाना ही विशेष अच्छा समका। रामको वे ईश्वरके तुख्य मानते थे और उन को आज्ञाके पालनको अपना परम कर्चा व्य समकते थे। क्रोधी उप्न, उच्छृ खलता, और धृष्ट होनेपर भी उन्होंने रामके हरसे कभी कोई अनुचित कर्म्म नहीं किया। जनककी राज-सभामें रामका भृकुटि-सङ्कोतही देखकर खुप हो गये थे और अपने कोधको द्या लिया था।

लक्ष्मण मी जटाजूट रख, बर्क्सल धारणकर रामके साथ ' धन गये। पोनेके लिये जल और खानेके लिये फलोंका प्रबन्ध यही करते थे। धनुष वाण लेकर वह आगे चलते। सीता उन के पीछे रहती और राम सबके पीछे चलते। लक्ष्मण मार्गके कांटे कंकड़ हटाकर एक और कर देते और रास्ता ऊ'सा नीचा होता तो राम तथा सीताको उसकी स्वना देते।
छक्ष्मण किसी स्त्रीकी ओर आंख उठाकर नहीं देखते थे। कमी
काम पड़जाता तो नीची दृष्टिसे आवश्यकतानुसार थोड़ी वातें
कह देते। अधिक समयतक पर स्त्रीसे संमाषण करना वह
अनुचित समक्ते थे। रात्रिमें राम और सीता पर्णशय्यापर
सो रहते तव छक्ष्मण धनुप-वाण छे उनकी रक्षामें प्रवृत्त
रहते।

स्प्णिखा रावणकी यहिन थी। उसका पुत्र द्राडकार गयमें तप कर रहा था। उसकी साराधनासे प्रसन्न हो उमापतिने एक प्रचएड धनुप और एक तीक्ष्ण वाण उसे देना चाहा। उन्होंने आकाश-मार्गसे वह दोनों चोजें उसके पास मेजीं। देवताओको यह देख बड़ी चिन्ता हुई। सोचने छगे, कि राक्षस ऐसेही चळवान हैं, जब उनके पास इस प्रकारके शस्त्रास्त्र हो जायंगे तब वह और भी उत्पात करेंगे। निदान, उन्होंने ऐसी युक्तिकी, कि वह वाण छक्ष्मणके हाथ छग गया।

एक दिन छक्ष्मण कन्द्मूलकी तलाशमें इधर उधर घूम रहे थे, इतनेमें उस राक्षससे कहीं मेट हो गयी । लक्ष्मणने उसे उसी देवदत्त वाणसे मार खाला। सूपेणला उसकी माता क्रुद्ध हो लक्ष्मणकी खोज करने लगी, परन्तु राम लक्ष्मणको देखतेही वह उन पर मोहित होगयी। उसे पूर्वकी वार्ते भूल गयीं और वह राम लक्ष्मणसे वाग-विलास करने लगी। रामको उसकी वार्ते अच्छी न लगीं। वह उन्हें अपने साथ विवाह करनेको समका रही थी। रामने उसे लक्ष्मणके पास भेज दिया और लक्ष्मणने रामका सङ्कोत समक्तकर उसके नाक कान काट लिये।

सूर्पणला विह्याती हुई खर-दूषणके पास गयी और वह सदलवल रामको दएड देनेके लिये दौड़ आये। रामने उन सवोको परास्तं किया और मार डाला। सूर्पणवाने यह देख रावणके पास जाकर, उन्हें अनेक प्रकारकी वार्ते कह उत्ते-जित किया ( देखो रामचरित्र )। रावणने धूर्त्तता पूर्वक सीताका हरण किया और उन्हें लड्डा उठा लेगया। राम, पत्नी-वियो-गसे व्याकुळ हो इधर उधर भटकने और सीताकी खोज करने लगे। लक्ष्मणने उन्हें शान्त करनेकी चेष्टा की और मधुर वचनों द्वारा आध्वासन तथा धैर्ध्य दिया । जब वह ऋष्यमूक पर्वतके पास पहुँ चे और सुधीवसे भेंट हुई तव उसने कहा, कि एक दिन एक राख्नस आकाश मार्गसे दक्षिणकी ओर एक रमणीको लिये हुए भागा जा रहा था। उस रमणीने हम छोगोंको यहां वैठे हुए देखकर कुछ वस्त्र और आभूषण नोचे डाल दिये थे। वे मेरे पास अभी तक सुरक्षित हैं। आप उन्हें देख कर पहचानिये, वह सीताके हैं या किसी औरके ?

इतना कह सुग्रीवने वह वस्नाभूषण लाकर रामके सम्मुख रख दिये। रामका चित्त व्यत्र हो रहा था। उन्होंने कुएडल और कङ्कणको हाथमें ले लक्ष्मणको दिखाते हुए कहा—"देखो लक्ष्मण! यह कुएडल और कड्कण सीताकेही मालूम होते हैं।" लक्ष्मणने कहा:---

कुएडलं नैव जानामि नैव जानामि कङ्कणै। नूपूरे पव जानामि नित्यं पादामि वन्दनात्॥ अर्थात्, मैं कुण्डल और कङ्कणोंको नहीं जानता। मैं तो सीताके केवल नूपुरोंका पहचानता हुँ, क्यों कि पैर छूते समय वह रोज मेरी नजर पड़ते थे।

पाठको! लक्ष्मणके इन थोड़ेसे शब्दोंमें कितनी सुशीलता भरी है! निरन्तर एक साथ रहने पर भी वह सीताके कड़ूण तथा कुएडल नहीं पहचानते थे! न पहचाननेका कारण यह था, कि वह सीताके प्रति आंख उठा कर देखते भी न थे। कानके कुएडल और हाथके कड़ूण पर उनकी दृष्टि कभी न पड़ी थी! वह तो उनके पैर छूते थे अतः नृपुरोंकोही पहचानते थे। सोताके प्रति उनका कितना पूज्य भाव था, वह उन्हें कैसी दृष्टिसे देखते थे, कितनी मर्यादा रखते थे और कितने सुशील थे—यह सब इन वातोंसे स्पष्ट मालूम हो जाता है।

लक्ष्मणको हम योगेश्वर, जितेन्द्रिय, महात्मा या साधु पुरुष जो कुछ कहें वह थोड़ा है,। योवनावसामें उर्मिला समान लावण्यवती सुन्दरी और साध्वी प्रियतमाको छोड़कर यह चीटह वर्ष भाईके साध भटकते रहे। वन्धु-प्रेमक सामने उन्होंने हो-प्रेमका फुछ भी मृन्य न समभा। यह भी न सोचा, कि मेरे यन चले जाने पर उर्मिलाको क्या दशा होगी। स्प्रमें भी उन्होंने उर्मिलाका चिन्तवन न किया। राम और सीनाकी साण पान न की और चौदह वर्ष पर्ध्यन्त उन्होंकी सेवाकी। एक दिन कहीं भूलसे सीताका स्पर्श हो गया। लक्ष्मणने इस दोपसे मुक्त होनेके लिये वारह वर्ष पर्ध्यन्त निराहार रहनेका निश्चय किया। कितना ऊँचा त्याग! कितनी जितेन्द्रियता! कितना तप! कितनी साधुता! भ्रन्य है लक्ष्मण! तुम्हारी जोड़का ममुष्य न हुआ है, न होगा।

स्थमणके तपस्वी-जीवनमें एक दिन वड़ा भयड़ूर घीता। उस दिन उन्हें रामकी आज्ञा न माननी पड़ी। उसी दिन उन्होंने अपनी आत्माके विरुद्ध कार्य किया। उसी दिन वह धर्म सङ्कट में पड़े और उसी दिन किंकर्त्तं व्य विमूढ़ हुए। उसी दिन सीता उनसे रुप्ट हुई और उसी दिनसे विपत्तिका सूत्र-पात हुआ। वास्तवमें लक्ष्मणका कोई दोष न था । ईश्वरकी इच्छाही, षेसी थी। विधिके विधानमें कोई हस्तक्षेप नहीं कर सकता। होनी होकर ही रहती है और कर्मकी रेख पर कोई मेख नही मार सकता। जिस दिन रामचन्द्र माया मृगके पीछे पहे, उसी दिनकी ओर यह सङ्क्षेत है। संसारमें कभी सुवर्ण-मृग देखा या सुना नही गया, फिर भी सीताका मन मोहित हुआ और रामने उसे पकड़नेकी चेष्टा की। जब कोई अघट घटना घटित होनेको होती है तब ऐसीही विचित्र तृष्णा उत्पन्न होती है।

रामचन्द्रने छक्ष्मणको सावधान कर उस मायाची मृगका पोछा किया। मृगके वैशमें मारीच नामक कपटी दानव था। जब रामके शराघातसे वह आहत हो कर भूमिपर गिरा और प्राण- विसर्जन करने लगा, तय उसने लक्ष्मणको उद्यक्षरसे पुकारा। सीता उस शब्दको सुनकर भय-भीत हुई और रामके अनिएकी शङ्का करने लगीं। उन्होंने समका, कि रामपर कोई आपि आ पड़ो है और वह लक्ष्मणको सहायताथ चुला रहे हैं। निदान, उन्होंने लक्ष्मणसे जानेको कहा और विनय पूर्व प अनुरोध किया। लक्ष्मण सीताको अकेली छोड जाना न चाहते थे। ऐसा करनेके लिये रामकी आज्ञा भी न थी। वह जानते थे, कि रामचन्द्र परम प्रतापी पुरुष हैं, उनपर कांई विपत्ति आ नहीं सकती तथा दैवात् आ जाय तो वह उसका प्रतिकार कर आसानीसे मुक्त हो सकते हैं।

जव वह जानेको तथ्यार न हुए तय सीता उनसे रुप्ट हो गयीं। उन्होंने अपनी बातपर जोर दिया, साथही कुछ कर्ड शब्दोंका प्रयोग भी किया। अब लक्ष्मणके प्राण असमञ्जसमें पड़ गये। सीताको भी वह माता समान मानते थे। उनकी भी आज्ञा कभी उल्लङ्घन न की थी। इस समयकी आज्ञा न माननेसे मिथ्या कलङ्क लग रहा था। एक और रामका डर दूसरी और सीताकी अधिवार पूर्ण आज्ञा और मर्मप्रहार, तथा तीसरी ओर आत्म-ग्लानि, इन सबने उन्हें किंकत्तं ज्य विमूढ़ यना दिया। अधिक सोचनेका समय न था। तुरन्त उन्हें निश्चय करना पढ़ा और अभी लौट आज्ञंगा, इस विश्वास पर उन्होंने आश्रमका त्याग किया। इसके वाद क्या हुआ सो हमारे पाठकोंको विदित ही है।

हमारे पुराण और काव्य प्रन्थोंमें अनेक जितेन्द्रिय महा-पुरुषोंके जीवन-चरित्र अङ्कित हैं, परन्तु लक्ष्मणके समान त्याग, बन्धु-प्रेम और जितेन्द्रियता कही नहीं पायी जाती। बारह वर्ष पर्य्यन्त वह निराहार रहे, ब्रह्मचर्य्य पालन किया और निद्रा भी न ली, परन्तु रामको इसका एता भी न लगने पाया। लङ्कामें जब युद्ध हुआ और मेघनादसे मुकाबिला पड़ा तब उन्होंने उसकी वर-प्राप्तिका वृत्तान्त सुना। इन्द्रजीतको इन्द्रिय-जीत ही मार सकता है-यह जानकर वह निराश हो गये। रामचन्द्र खयं उसका वध करनेमें असमर्थ थे। वारह वर्ष पर्यंन्त जिसने ब्रह्मचर्य्य पालन किया हो, निद्रा न ली हो वही उसे मार सकता था। जाम्बवन्तने रामकी चिन्ता दूर करते हुए कहा कि—"आप निश्चिन्त रहें, लक्ष्मणमें वह सब बातें पायी जाती हैं, जो इन्द्रजीतको मारनेवाछेके लिये होनी चाहिये। लक्ष्मण पूर्ण ब्रह्मचारी और इन्द्रियजीत हैं। वह अवश्य इन्द्रजी-तको मार सकेगे।"

जाम्बवन्तकी यह वात सुन रामचन्द्रके आश्चर्यका पारा-वार न रहा। उन्होंने लक्ष्मणको गले लगाकर धन्यवाद दिया। साथही अपनी अनिमज्ञतापर खेद भी प्रकट किया। वास्तवमें यदि लक्ष्मण इन्द्रजीत मैधनादका वध न करते तो राम विजयी होते या नहीं यह बतलाना कितन है। रामको लक्ष्मणका बड़ा सहारा था और इसमें कोई सन्देह नहीं, कि उनकी सहायतासेही लङ्काका इतनी जल्दी पतन हुआ।

जब सङ्मण मैघनादकी शक्तिसे थाहत हो मूर्ज्जित हो गये चीर उनके घचनेकी कोई खाशा न थी तव रामने खयं उनके र्मात एनजता प्रकट करने हुए करुणा-कन्दन किया था। उन्हों ने स्पष्ट शब्दोंमें कह दिया था, कि मैं छक्ष्मण विना अव युद्ध नहीं कर सकता, न जीवितही रह सकता हूं। उन्होंने सीहाद् रसमें मने हुए फरुण स्वरसे निम्न लिजित शब्द कहे थे:-

देशे देशे कलत्राणि, मित्राणिच पुरे पुरे। तं देशं नैच पश्यामि, यत्र भ्राता सहोदरः॥

अर्थान्, ख्रियां प्रत्येक देशमें प्राप्त हो सकती हैं, मित्र प्रत्येक खानमें मिल सकते हैं, परन्तु मैंने ऐसा कोई देश नही देखा, जहाँ सगा माई मिल सकता हो ॥ धन्य है राम लक्ष्मण के पारस्परिक प्रेमको! प्रेम हो तो ऐसा ही हो। आज भी समाजमें उनके प्रेमको मुहर लगी हुई है । लोग दो सुशील और 'प्रेमी भाइयोंको देखकर, उन्हें राम लक्ष्मणकी जोड़ी वतलांते हैं।

रावणादिकका विनाश कर रामचन्द्रने विभीषणको सिंहा-सनास्तृह फराया और आप अयोध्या लीट आये। अयोध्यामें जव उनका अमिपेक हुआ तो वह लक्ष्मणको युवराजका पद प्रदान करने लगे। लक्ष्मणने उसका अस्वीकार किया और पूर्वेवत् कर्त्तव्य पालनमें दृढ़ रहे। उन्होंने ज्येष्ट वन्धुकी सेदाकोही अपना धर्म मान रक्खा था। आजीवन वह उस धर्ममा पाछन करते रहे और क्मी विचछित न् हुए। राज काजमें उन्होंने रामचन्द्रकी बड़ी सहायता पहु चायी थी और

प्रजा प्रेम सम्पादन करनेमें भी सफल हुए थे। उर्मिलाके गर्भ से उन्हें दो पुत्र रत्नोंकी प्राप्ति हुई थी। एकका नाम अङ्गद और दूसरेका नाम चित्रकेतु था।

अन्तमें लक्ष्मणका हृद्य वैराग्य-शील हो गया था। राम-दन्द्रसे वह ब्रह्मज्ञानके विषयमें प्रश्न किया करते थे। रामचन्द्र ने उनका मनोभाव जानकर उन्हें तत्सम्बन्धो अनेक यातें वत-लायो थीं। लक्ष्मणने रामचन्द्रकी चरण-सेवा करते हुए दीर्घ जीवन व्यतीत किया और अन्तमें स्वेच्छा पूर्वक प्राणविस-ज्ञान कर दिये।

लक्ष्मण वास्तवमें अवतारी पुरुष थे। उनके प्रत्येक कार्यमें अलोकिकता भलक रही है। आज भी आस्तिक आर्थ्य-प्रजा उन्हें याद करती और पूजतो है। राम लक्ष्मण दोनों अभिक थे यह दिखलानेके लिये मन्दिरोंमें उनकी मूर्त्तियाँ साथ ही स्थापित की जाती हैं। उनको अमर कोर्त्ति, अपूर्व प्रभाव और अतुल प्रतिभा अखिल संसारमें विख्यात है। आर्थ प्रजा तो यावच चन्द्रदिवाकरी उनके गुणोंका गान करेगी।



## ्रै महाबीर हनुमान ्रेमहाकीर हनुमान क्रै

यह परम पूज्य प्रवका नाम किसने नहीं सुना ? यह परम पूज्य प्रवल पराक्रमी अद्वितीय वीर अंज-निके पुत्र थे। अंजनिने महादेवकी आराधना कर उन्हें प्रसक्त किया था अत: वायु देवकी कृपासे इस प्रतापी पुत्रकी प्राप्ति हुई थी। इसी लिये वह वायुपुत्र, पत्रनकुमार और मारुती प्रभृति नामोंसे पुकारे जाते हैं। वज्र समान अङ्ग होनेसे वजरंग और पैरमें चोट आनेसे हनुमान भी कहे जाते हैं।

आर्थ्याण हनुमानको आराध्य देव मानकर उनकी आराधना करते हैं। कार्य्य सिद्धिके लिये उनके नाम क्यी मंत्रका प्रयोग करते हैं और उन्हें दुए-कुल-विनाशक मानते हैं। लोग सङ्क-'टके निवारणार्थ उनकी उपासना करते हैं और प्रसाद भी चढ़ाते हैं। पेसा क्यों होता है? हनुमानकी गणना देव कोटिमे क्यों होने लगी? उत्तरमें यही कहा जा सकता है,यह सेवा भावका महत्व था। वह अखरड़ ब्रह्मचारी, तेज-पुञ्ज, वुद्धिमान और अद्भुत पराक्रमी थे।

हतुमानके विषयमें अनेक चमत्कार पूर्ण कथाये कही जाती हैं। सर्वोसे उनके अलौकिक वल, अद्भुत वुद्धि और अनुपम चातुर्ध्यका पता चलता है। जन्म होतेही वह स्पर्धदेवको फल समक्षकर प्रास करनेके लिये आकाशकी ओर तीन सी योजन पर्ध्यन्त उहे। उनकी यह शक्ति देख इन्द्रने युद्धारम्म किया, परन्तु उन्हें खयं प्रूर्व्धित होना पड़ा। जब मूर्च्छी दूर हुई, तब उन्होंने पवनक्षमार पर चल्रप्रहार किया। चल्रा- घातसे उनका पैर टूट गया और वह भूमिपर गिर पढ़े। अपने पुत्रको यह दशा देखकर चायुदेव दौड़ पड़े और उन्हें उठाकर हदयसे खगा लिया। इन्द्रको उन्होंने क्रुद्धहो बड़ा उलाहना दिया। इन्द्रने लिजात हो क्षमा प्रार्थना को और आशीर्वाद दे हनुमानका पैर ठीक कर दिया। उसी दिनसे वह अतर अमर और निर्भय हो सलारमें विचरण करने लगे और हनुमान नामसे प्रसिद्ध हुए।

हतुमान शूर वीर, उद्योगी, बुद्धिमान, पराक्रमी, चतुर, और विद्वान थे। वह वेशधारण और नाट्याभिनय भी कर सकते थे। गुप्त मेदोंका पता लगाना उनके वायें हाथका खेल था। साथही वह उत्साहो, राजमक्त, नीतिइ, धार्मिक और शिल्प कला-कुशल भी थे।

किष्किन्छा-नरेश सुप्रीव उनके परम मित्र थे। बहुधा वह उन्होंके साथ रहते थे। सुप्रीवने उनको अपना प्रधान मन्त्री वनाया था, क्योंकि वे वलवान, बुद्धिशाली और प्रमा-णिक थे। सुप्रीवको उसके माई वालिने निकाल दिया था। वह उससे डरता था और मृष्यमूक पर्वत पर कालयापन करता था। जब रावण सीताको उठा छे गया, तथ उनकी खोज करते हुए राम और लक्ष्मण प्रमा सरोवरके पास पहुँचे। सुमीवने समका, कि यह वालिकी ओरसे मुझे दएड देने आये हैं अत: भयभीत हो, हनुमानको पता लगानेके लिये उनके पास भेजा। हनुमान ब्राह्मणका वेश धारण कर उनके निकट गये और वोले कि, आप कौन हैं और यहां किस लिये विचर रहे हैं! आप कोई दिव्य, पुरुष प्रतीत होते हैं। आपके शलास्त्र बड़ेही तीक्ष्ण हैं, शरीर पर राजविह्न भी वर्त्तमान हैं। ज्ञात होता है, कि आप कोई राज-वंशी हैं। आपका शरीर बस्ना लङ्कारोंसे सुशोभित होने योग्य और अत्यन्त सुकुमार है। मुझे आपका यह तापस-वेश देखकर बड़ा आश्चर्य होता है।

उनकी, यह वातें सुन रामने अपना परिचय दिया और लक्ष्मणसे कहा कि, देखो लक्ष्मण! यह ब्राह्मण वडा विद्वान प्रतीत होता है। इसकी भाषामें एक भी अशुद्धि नहीं है अतः ब्रात होता है, कि इसने व्याकरण शास्त्रका भली भाँति अध्य-यन किया है।

जब हनुमानको विश्वास होगया, कि यह वालिके मित्र नहीं हैं, तव उन्होंने अपना प्रकृत परिचय दिया और वोलें, कि है राम ! इस पवंत पर सुप्रीवका निवास है । मैं उनका प्रधान मन्त्री हूं । वह वालिसे संत्रस्त हो,यहां अपने दु: खके दिवस विताया करते हैं । आपसे वह मित्रता करना चाहते हैं और इसीलिये उन्हों ने मुक्ते आपके पास मेजा है ।

रामने प्रसन्नहो उनकी प्रार्थना खीकार कर ली और सुग्री-

वसे मिलनेको प्रस्तुत हुए। ह्नुमान उनकी यह सरलता देखकर आनन्दित हो उठे और उन्हें अपने कन्घोंपर वैठाल सुप्रीवके पास ले गये। उसी क्षण सुप्रीव और राममें सौहाई स्थापित हो गया। रामने वालिका प्राणहरण कर सुप्रीवको किष्कि न्याका राज्य दिला दिया और सुप्रीवने चृतुर्मास न्यतीत होने पर सीताकी खोज करानेका वचन दिया।

चतुर्मास व्यतीत होतेही खुशीवने अङ्गदकी अधिनायकतामें हसुमानादि दश प्रवीण वानरोको दक्षिण दिशामें प्रेषित किया। द,मको हसुमान पर वड़ा विश्वास था। वह जानते थे, कि यह सीताका पता लगाये विना न लीटेंगे अतः उन्हें विह्न खह्म अपनी मुद्रिका दी, अन्यथा सम्भव था, कि सीता उनपर विश्वास न करतीं।

रामके पाससे विदा होकर हनुमानादि दक्षिणकी और अप्रसर हुए। कडुक ऋषिके अरण्यमें एक राक्षससे भेट हो गयी। हनुमानने उसका वध किया। फिर ने निर्विद्य समुद्रके पास जा पहुँ वे। समुद्रको देखकर सवका धैर्य्य छूट गया। उसको पार करना सामान्य काम न था। सबके सद घवड़ाने छगे क्योंकि एक मास व्यतीत हो चुका ा, अब तक सीताका पता न मिला था। अवानक सम्पातीले भेट हो गयी। सम्पाती जटायु नामक चनचरका माई था और उसी सानमें रहता था। उसने कहा कि, सीता लट्ढाफे अशोक चनमें संतप्त हो रही है। यदि आप समुद्र उस्टेंघन फर उस पार पहुँ च जाय तो उनसे भेंट हो सकती है।

सम्पातीकी यह बात सुन, अङ्गद्दे सवको शिक्तका पता लगाया, परन्तु उन्हें कोई भी इस योग्य न जचा जो समुद्र पार कर सीताके पास पहुँचे और वहांसे सुरक्षित लौट आवे। अन्तमें वह और जाम्युवान हनुमानके पास गये और उनसे कहा—िक आपही ऐसे हैं, जो सीताकी खबर ला कर हम लोगोंको प्राण दान दे सकते हैं। आपने अनेक दुस्साध्य कार्य्य किये हैं, आपके लिये यह कर दिखाना कोई कठिन बात नहीं हैं।

हनुमान उनकी यह चातें सुन तत्काल काटबद्ध हुए। और परमात्माकी चराचर विभूतिको नमस्कार कर समुद्रकी ओर चल पड़े। मार्गमे सुरसा नामक राक्षसीसेभेंट हुई। हनुमान-ने उसका विनाशकर समुद्र पार किया और स्क्ष्म कप धारण कर लङ्कामें प्रवेश किया।

े छङ्काके संरक्षकोंने उन्हें रोकना चाहा परन्तु हनुमान क्यों ककने छगे! वह उन्हें पराजित कर अग्रसर हुए और छङ्काकी अलैकिक शोभा अवलोकन करने छगे। राज-पथ, 'उपवन, क्रीड़ास्थान, कोषागार, अभ्व, न्य, गज, पदाति, शस्त्रास्त्रग्रह, यानग्रह और राजमन्दिर इत्यादि देखते हुए वह अशोक वादि-कामें पहुंचे। अशोकवादिकामें अनेक भव्य मन्दिर, जलाशय और फव्यारे, यने हुए थे। नाना प्रकारके सहस्रावधि वृक्ष, छगे हुए थे, जिनकी डालियाँ कल फूलोके भारसे फूल रहीं थीं। छङ्काका यह वैभव देखकर हनुमानको वड़ा विस्मय हुआ।

A)(A

वह न समक्ते थे कि एक राक्षसकी नगरी इस प्रकार सम्पन्न होगी और वहाँ सुख सम्पत्तिका इतना आधिक्य होगा।

अन्तमें उन्होंने देखा कि एक नृक्षके नीचे अनेक राक्षसियां एक एति चसना सुन्दरीको घेरे हुए बैठी हैं। उस सुन्दरीका शरीर दुर्घछ हो रहा था और वह दुःखित एवम् ध्यानस्य दशमें बैठी हुई थी। उसके मुख मग्डलपर दिन्य तेज कलक रहा था। हनुमानने लक्षणोंको देख निश्चय कर लिया कि यही सीता है। सीताको देख उन्हें बड़ा आनन्द हुआ। मिलनेके लिये सुयोग्य अवसरकी प्रतीक्षा करते हुए वह उसी नृक्षपर वैठे रहे और अनेक प्रकारके विचार करते रहे। वह मनहीमना कहने लगे कि रामका शोक वेजा नहीं। ऐसी साध्वी, तेज पुज, गुणीय, सुन्दर और देवो स्टक्ष्पा स्त्रोके लिये दुःखित होना स्वामाविक है।

इसी प्रकारके विचारों में यह तन्मय हो रहे थे, इतने में वहां रावण आ पहुँ चा। उसके साथ कई भयानक राष्ट्रसियां भी थीं। हतुमानने अपने आपको उसी वृक्षमें छिपा छिया और उसकी वार्ते छुनने छगे। रावणने सीताको अनेक प्रकारसे समकाया और वशमें करनेकी चेष्टा की, परन्तु जब कोई फल न हुआ तब वह उन्हें धमकाकर वहाँसे चला गया। त्रिजटा ना-मक एक द्यालु राष्ट्रसी थी। उसको सीताकी दशापर द्या आयी और वह अन्य राष्ट्रसियोंको वहाँसे हटा छे गयी। वे सब सीताको रावणके आज्ञानुसार कष्ट दे रही थीं। जब दु: खिनी सीताने एकान्त देखा, तो अपना केशकलाप छोड़ दिया और उसी द्वारा कएउपाश लगा प्राण विसर्ज्ञ न करनेका बिचार करने लगी।

हनुमान यह सब बातें उसी अशोक परसे देख रहे थे। वह रावण और उन राक्षसियोंको चाहते तो मार सकते थे, उनमें शक्तिका अभाव न था, परन्तु अनेक वार्तीका विचारकर उन्होंने वैसा न किया और उचित अवसरकी प्रतीक्षा करते रहे। जव सीताने कण्ड-पाश लगानेकी नध्यारी की तब उन्होंने सोचा. कि यदि अब दन्हें सांत्वना न दूंगा तो यह प्राण-विसर्ज्ञन कर देंगी और कोई उद्देश्य सिद्ध न होगा। परन्तु सान्त्वना किस प्रकार दी जाय ? प्रकट होनेसे सीताको विश्वास न होगा--वह राक्षसी माया समभ विश्वास न करेगी और राक्षसियाँ देख होंगी तो रावणको सुचना दे दे'गी, फलतः अनेकानेक राक्षस मुम्पपर टूट पड़े'गे । राक्षसोंका तो भय नहीं है; परन्तु जिस कार्यके लिये आया हूँ वह सिद्ध न होगा, यही खेद है। इसी प्रकारकी चिन्ताओंने उन्हें आ घेरा। अन्तमें उन्होंने एक युक्तिसे काम छेनेका विचार किया और तद्वुसार बड़ी ही मनोहर भाषामें राम चरित्र वर्णन कर वह शान्त हो गये और उसका क्या प्रभाव पड़ता है, यह देखने लगे।

सीताको अमृतमयी भाषामें रामका गुणानुवाद सुन वड़ा आश्चर्य हुआ। आज तक इस खानमें उन्होंने ऐसी वार्ते न सुनी थीं। वह चिकत हो चारों ओर देखने लगीं: परन्तु कोई दिखायी न पड़ा। अन्तमें वृक्षकी और दृष्टिपात कर वह बोली -"हे परमात्मा! यह मैं क्या सुन रही हूं। मुक्ते यड़ा आश्वर्य होता है। रामका इस प्रकार गुण-गान फरनेवाले महात्माका मुक्ते दर्शन क्यों नहीं होता? भगवन्! मेरा सन्देह दूर करो।"

सीताकी यह उत्सुकता देख हनुमान बुक्षसे उनर पढे और उनके पास जा बन्दन किया । सीताने उन्हें देख कर्रुपाश छोड़ दिया और उनकी वार्ते सुनने छगीं। वार्त सुननेपर भी उन्हें विश्वास न हुआ। एक बार वह इसी प्रकार धोखा खा सुकी थीं। रावण संन्यासीका वेश धारणकर उन्हें उठा छाया था। उन्हें शङ्का हो गयी, कि यह भी राक्षसोंका कपट-जाछ है। वह कहने छगीं—भाई! मैं दु: खिनो हु'। मुक्ते बार-ग्वार धोखा न दो। मेरा हृदय दुखानेसे तुग्हें क्या छाभ होगा?

सीताकी यह बार्त सुन हनुमान समक गये, कि अभी तक सीताको मुक पर विश्वास नहीं हुआ। वह बोले—देवि! में वास्तवमें राम-दूत हूं। आप सन्देह न करें। रामने अभि झानार्थ यह मुद्रिका दी है। छो, और अपना सशय निवा—रण करी!

मुद्रिकाको देखकर सीताका सन्देह दूर होगया और वह हनुमा-नकी वातों पर विश्वास करने लगीं। हनुमानने कहा—"हे माते-श्विर! आपकी इच्छा और आज्ञा हो तो इसी क्षण में तुम्हें रामके पास ले चलूँ।"

بهمالات

सीताने कहा—''नहीं! मेरे उद्धारके साथही रावणको दएड भी मिळना चाहिये। मैं एक मास पय्येन्त प्राणधारण कर मार्ग-प्रतोक्षा कर्जगी। रामसे कह देना, कि वह स्वयं आये और रावणको मारकर मेरा उद्धार करें। यह चूड़ामणि उन्हें दे देना और मेरा प्रणाम कह देना।"

इस प्रकारकी वार्ते कह सीताने हनुमानको चूड़ामणि देकर जानेकी आज्ञा ही। हनुमान उनसे विदा हो कुछ दूर गये और फिर छोट आये। वह सोचने छगे, कि यहां तक आया तो रावणसे साक्षात अवश्य करछेना चाहिये। उन्होंने उसके पास तक पहुँ बनेके छिये एक युक्ति सोची और तद्नुसार अशोक वाटिकाको उजाड़ना आरम्भ किया। सुन्दर वृक्षाविष्ठयोंको उखाड़ डाला और भवनोंको नष्ट भ्रष्ट कर दिया। उनके इस कार्य्यमें जिन्होंने बाधा पहुंचायी, उन्हें भी मार डाला।

हनुमानके इस उत्पातका समाचार रावणने सुना। उसने अनेक राक्षसोंको भेजा, परन्तु उनकी भी वही दशा हुई। रावणको यह सुन बड़ा क्रोध आया और उसने विरूपाक्ष, यूपाक्ष दुद्धि, प्रधस और भासकर्ण इन पांच प्रवस राक्षसोंकी अधि नायकतामें एक सेना भेजी, परन्तु हनुमानने उसे भी परास्त कर दिया। यह हाल सुन, रावणका पुत्र अक्षय आया और हनुमानको पकड़नेकी चेष्टा करने लगा परन्तु हनुमानके प्रहा-रसे उसकी भी इहलोक लीला समाप्त होगयी। अन्तमें मेध-

नाइ आया। हनुमानने उसे पूछमें लपेट एक गर्तमें डाल दिया और ऊपरसे शिला रख दी। मेघनाइ अपनी यह दशा देख अत्यन्त लजित हुआ और ब्रह्मदेवका स्मरण करने लगा। ब्रह्म-देवने उपस्थित हो उसका उद्धार किया और ब्रह्माख्न दे कहा, कि इस अस्त्रको सहायतासे हनुमानको पकड़नेमें तुग्हें सफलता मिलेगी।

मेघनाद्ने हनुमान पर उसी अस्त्रका प्रयोग किया। हनुमान चाहते तो उसका भी प्रतिकार कर देते, परन्तु प्रसुदेशका धचन रखनेके लिये उन्होंने वैसा न किया और स्वेच्छापूर्धक उसके धन्दी यन गये। अनेकानेक राक्षस उन पर टूट पड़े और उन्हें मार मारने लगे, परन्तु उनके वज्र तुल्य शरीर पर उसका कोई प्रभाव न पड़ा। अन्तमे वह रावणके सम्मुख उपस्तित कियं गये।

रावण एक उद्य सिंहासन पर कारूढ़ था, परन्तु हनुमान अपनी पूंछका आसन बनाकर इस प्रकार बैठे, कि वह उससे भी ऊपर हो गये। हनुमानकी यह धृष्टता देखकर रावणको वडा कोध आया। उसने उनकी पूछमे वस्त्र रुपेट आग लगा देने की आहा हो। राक्षसोंने वैसाही किया, परन्तु पूंछमें किसी प्रकार आग न लगो। रावणने वायुसे प्राथनाकी, परन्तु कोई फल न हुआ। हनुमानने कहा, यदि आप स्वय'' फू'क मारदें तो आग जल उठे। रावणने विस्मित हो वैसाही किया। फू'क मारतेही ज्वाला प्रकट हुई और जब तक वह हटे हटे तब तक

उत्पक्षी दाढ़ी मूछमें आग लग गयी और मुंद जल गया । यह दास्योत्यादक दृश्य देखकर सबको हँसी आ गयी और रावण रुज्जित हो आसन पर वैठ गया।

जय पूछमें आग लग गयी तब हनुमानने चारींओर उछ-लना फूदना आरम्म किया। एकके वाद एक सुन्दर भवनोंमें प्रवेश कर उन्होंने आग लगा दी। समूचा नगर धू-धू कर जलने लगा और सर्वत्र हाहाकार मच गया। हनुमानने अनेक राझसोंको जलती हुई पूछमें लपेट लपेट कर समुद्रमें फॅक दिथा और अनेकांको मार डाला। इस प्रकार अपने अहुत परा-फमका परिचय दे वह समुद्रमें कूद पड़े और अग्नि शान्त कर दी। इस समय उनका स्वेद एक मकरीके उद्दर्भ चला गया और उससे मकरध्वज नामक महा वलिए वानरका जन्म हुआ।

ह्नुमान सीताके पाससे विदा हो पूर्वकी भांति पुनः समुद्र पार कर गये। महेन्द्र पर्वत पर अङ्गदादि चैठे हुए उनकी मार्ग-प्रतीक्षा कर रहे थे। हनुमानने उनसे सारा हाल कहा। सबको उनकी सफलता पर बड़ा हर्ष हुआ और सभी उनकी भूरि भूरि प्रशंसा करने लगे। सानन्द सब कोई किण्किन्धा पहुचे और राम तथा सुग्रीवादिको समाचार स्वित किये। सीताकी चूड़ामणि देख राम बड़े प्रसन्न हुए और तुर-न्तही उन्होंने हनुमानको गले लगा लिया।

हनुमानमें विलक्षण प्रकारकी कार्य्य-शक्ति थी। वह शिख्य कलां भी जानते थे। अतः उन्होंने नल और नीलको सेतु रचनामें बड़ी सहायता दी और समस्त सेनाको समुद्रके पार पहुचाया। लङ्कामें वह रामके दाहिने हाथ बन गये और प्रत्येक कार्य्यमें योग देने लगे। नृत्य और नाट्याभिनय करनेमें वह 'वहे ही निपुण थे। राम लक्ष्मणादि जब उकता जाते और मनोरञ्जनकी आव-श्यकता होती तो वह तुरन्त अपनी उस कलाका परिचय दे सबको आनिन्दित कर देते थे। समरखलीमे वेश धारणकी 🦠 कलाने बड़ाही काम दिया। हतुमान आवश्यकतातुसार अव-धूत, बिलाड़ी, न्यापारी, वैद्य, सन्यासी, और ब्रह्मचारी इत्यादि का वेश धारण कर रुङ्कामें प्रवेश करते और रावण तथा राक्षसि-योंसे मिलकर अनेक भेदोंका पता ले आते । इधेलीपर प्राण लेकर वह कठिनाइयोंका सामना करते और आवश्यक बातोंका पता लगाही लाते। रामको रावणकी ब्यूह रचना, सैन्य सञ्चालन और सब प्रकारको प्रवृत्तियोंका पता वही देते थे। उनकी इस सेवासे रामको बड़ो सहायता मिळी थी।

इनुमानने समर क्षेत्रमें सैन्य सञ्चालनका कार्य भी दक्षता पूर्वक सम्पन्न किया था। अनेक राक्षसोंका उन्होंने नाश किया था। उनको देखतेहो राक्षसगण थर्रा उठते थें। इनुमानने शिविर रक्षाका मार भी अपनेही शिर ले रक्खां था। रातदिन वह उसकी रक्षा करते और शत्रुओंसे सावधान रहते। उनका प्रयन्थ ऐसा उत्तम था, कि रावणके गुप्तवरोंकी भी दाल न गलती थी।

मेघनादकी शक्ति छारा जब स्थमण मूर्च्छित हो गिर पड़े

और उनकी दशा शोचनीय हो गयी तव हनुमानही संजीवनी बूटी छेने गये थे। रातही रात वह द्रोणाचल उठा लाये थे। कालनेमि नामक राक्षसने इस कार्ट्यमें वाधा पहुं चानेका उद्योग किया था; परन्तु हनुमानने उसको वहीं मार हाला था। जब वह अयोध्याके पाससे आ रहे थे तब भरतने उन्हें राक्षस समक्तर बाण मार दिया था। वाण लगतेही हनुमानने रामका स्मरण किया। उनके दाहिने पैरमें चोट आ गयी थी। भरतने उनके निकट खेद प्रकट किया, परन्तु हनुमानको लेशमात्र भी क्षोभ -िकंवा रोष न हुआ। रामके कुटुम्बपर उनका अलीकिक भक्ति भाव था।

राम लक्ष्मणको अहिरावण और महिरावण,नामक दो असुर एक दिन पाताल उठा ले गये। इस कार्य्यमें रावणका भी हाथ था। वह उन्हें देवीके सम्मुख बलिदान करना चाहता था हनुमानको राक्षसोंको इस दुरमिसन्धिका पता लग गया और वह तुरन्त पाताल पहुंचे। दोनों डाकुओंको मारकर वह राम लक्ष्मणको छुड़ा लाये। राम उनकी यह वीरता देखकर बड़े प्रसन्न हुए और उनपर विशेष प्रेम रखने लगे।

हनुमान निर्लोभो भी थे। जब रावणका वध कर लड्डा विभीषणको दे राम अयोध्याके निकट पहुंचे; तब रामने उन्हें भर-तका समाचार देने मेजा। रामके आगमनका शुभ समाचार सुन भगतको वड़ा आनन्द हुआ और वह उन्हें इस उपलक्ष्यमें अनेक श्राम, वहु मूल्य रक्ष और मणिमाणिक आदि उपहार देने लगे; परन्तु हतुमानने वह लेना खीकार न किया। भरतका परम आग्रह देखकर उन्होंने उन वस्तुओंको स्पर्श कर लिया और फिर लौटाल दिया। उन्होंने कहा, कि मुक्ते इन वस्तुओंपर प्रेम नहीं है, मैं तो केवल रामके चरणों पर मुग्ध हूं।

वास्तवमें रामचन्द्रपर हनुमानका अखएड भक्ति-भाव था। जिस समय रामका अभिषेक हुआ और उन्होंने सिंहानारोहण किया, उस समय सीताने अपना अमूल्य रह्नहार हनुमानको पहना दिया और प्रसन्न हो आशीर्वाद दिया कि—"तुम्हें कभी व्याधि और कप्ट न होगा। तुम यावचनद्रदिवाकरी संसारमें विचरण करो और सुखी रहो।"

हनुमानने सीताको प्रणाम किया और एक ओर वैठ कर उन मणियोंको दांतसे तोड़ने लगे। उनका यह कार्य्य देखकर सबको वड़ा आश्चर्य हुआ और लक्ष्मणने कहा, कि ऐसा अमूल्य हार इन्हें न देना चाहिये था, देखो वह मणियोंको तोड़.रहे हैं, मानो कोई खानेकी चीज है!

रामचन्द्रने यह सुनकर कहा—"प्रिय लक्ष्मण ! हनुमानको निर्गुणी मत समको। यह अकारणही वैसा नहीं कर रहे हैं। पूछने पर कारण अवश्य वतावेंगे।"

रामचन्द्रकी यह वात सुनकर छक्ष्मणने हनुमानसे वैसा करने का कारण पूछा । हनुमानने कहा—"भाई छक्ष्मण! मैंने इस हारको अमूल्य समक्ष कर छिया था, परन्तु देखता हूं, कि इसमें रामनाम नहीं है, यतः यह मेरे किसी कामका नहीं है।

ച്

मणियोंको तोङ्कर में देख रहा हूं, शायद उनके अन्दर वह चात हो।"

यह वात सुनकर लक्ष्मणको हँसी था गयी। उन्होंने व्यङ्गकर कहा—"पवनकुमार! यदि यद्दी बात है और रामनाम-शून्य चस्तु तुम्हारे लिये व्यर्थ है तो यह शरीर क्यों श्रारण किये हो ? इसमें भी तो राम नाम नहीं है।'

लक्ष्मणके यह शब्द सुनकर समा जनोंके समक्षही हनुमानने अपना हृदय विदारण कर डाला। सर्वोने विस्मित होकर देखा कि उनके प्रत्येक रोममें गम नाम अङ्कित हो रहा है। कोई अस्थि और कोई स्थान उससे शून्य नहीं है। यह दूश्य देखकर लक्ष्मण भी चिकत हो गये और उनकी मुक्त कएउसे प्रशंसा करने लगे। वास्तवमें जो प्रकृत भक्त हैं, वह अपने उपास्यकों छोड़ दूसरी वस्तुओंपर प्रेम नहीं रखते। उनके निकट वह सभी चीजें व्यर्थ हैं, जिनसे उनके मनो भावकी पुष्टि न होती हो, किर वह चाहे रखही क्यों न हों। सच्चा भक्त चही है जो अपने उपास्य देवकी तुलनामें समस्त सांसारिक पदार्थों को जुळ समझे।

हनुमानने रामकी सेवा वृत्तिही स्वीकार की थी। जब राम लक्ष्मण और लव-कुशमें (परस्पर न पहचाननेके कारण) युद्ध हुआ, तभी यह पराजित हुए, अन्यथा सर्वत्र उनकी विजयही होती थी। उस समय लव-कुराने उन्हें वन्दी बना लिया था और वाणोंका गहर उठवाकर वेगार करायी थी। जब वह उन्हें सीताके पास छे गये तब सीताने उनको पहचानतेही छुड़ा दिया और रामके पास चले जानेको आहा हो। उस समय ह्युमान और सीता दोनोंकी आँखोंसे आंसू निकल पड़े थे। वादको वाल्मीकि और उनके सममाने परही रामने सोताको अपने साथ छे जाना स्वीकार किया था।

रामने अनेक चार हनुमानको ज्याह करनेके लिये समकाया परन्तु चह राजी न हुए । वह चोले—राजेन्द्र! मैंने आजन्म आपकी सेवा करनेका निश्चय किया है। गृहस्थाश्रममें फंस कर मैं कर्त ज्या पालन न कर सकू गा। ब्रह्मचर्थ्य नए हो जानेसे यह शक्ति और यह बुद्धि न रहेगी, फिर मैं आपके कठिन पार्थ्यों को किस प्रकार कर्फ गा? मैं तो एक श्चणके लिये भी आपसे दूर नहीं होना चाहता, यह फिर कैसे हो सकेगा। गृह-जालमें पड़कर अनेक कठिनाइयोंका सामना करना पड़ता है, भांति मांतिकी चिन्ताये लगी रहती हैं और जीवन दु:खमय भी हो जाता है। मुझे यह कुछ न चाहिये मैं तो आपकी सेवामें ही जीवन व्यतीत करना चाहता हू ।"

इस प्रकार वह गृहस्थाश्रमसे सदा दूर रहे और अलएडः ब्रह्मचय्य पालन किया। राम उनकी सेवा और मक्ति देखकर अत्यन्त प्रसन्न हुए, फलतः उन्हें ब्रह्मविद्याका उपदेश दे कल्याण पथ दिखाया।

श्रीमद्मागवतादि श्रन्थोंमें लिखा है, कि रामचन्द्रनं उन्हें कल्पा-न्त पय्येन्त पृथ्वीपर रहनेकी शाज्ञा दी है और तद्नुसार वह: हिमालयके गन्ध मादन पर्वतपर निवास करते हैं और लोगोंको रामचरित्र सुनाते हैं। वह अजर अमर और व्याधि मुक्त हैं।

नाटक रामायण उन्होंकी रचना है और उन्होंके नामसे प्रसिद्ध है। एक बार उन्होंने भीमका अभिमान चूर्ण किया था। इस लोकमान्य ओर वीर पुरुषने लोगोंको अनेक प्रकारके सुख दिये थे। यही कारण है, कि आज भी प्रजा प्रेमोन्मत्त हो उनकी पूजा करती है और देवताकी तरह स्मरण करती है। क्या यह सामान्य प्रेमका चिन्ह है क्या इससे थोड़ा महत्व दिशित होता है शब्म्य है हनुमान! तुम्हारी जय हो! दीन-हीन भारतीयोंका पुन: उद्धार करो।



## ्रे अस्मराश्च ग्रीबिश्चर <del>१</del>

पंडुके ज्येष्ट पुत्र थे। इनकी माताका नाम था
कुरती। इनका जन्म द्वापरमें हुआ था। यम-धर्मके मन्त्र-प्रमावसे उत्पन्न हुए अतः धर्मराजके नामसे प्रसिद्ध हैं। उनका
शरीर कृश, वर्ण गौर, नेत्र विशाल थे। वह शान्त, क्षमा
शील, धर्म विवेकी, न्याय निपुण, सदावारी, प्रतिहा पालक
राजनीतिहा, धर्मिष्ट, पापभीक, द्यालु, सत्यवादी, मले और
धर्यवान थे। वह वेद वेदाङ्गादि शास्त्रोंके ज्ञाता और प्राणी
मात्रके मित्र थे। वहोंको वह सम्मानकी दृष्टिसे देखते और
इनको आज्ञा शिरोधार्थ करते थे। समस्त संसारमें उनका
कोई शत्रु न था, अतः वे अज्ञात शत्रुमी कहे जाते थे।

युधिष्ठिरने धनुर्विद्याका ज्ञान प्रथम क्रपाचार्य्य और फिर द्रोणांचार्यं के निकट प्राप्त किया था। वह वरछी चलानेमें बढ़ेही निपुण थे, परन्तु अभ्यस्त न होनेके कारण भोपण युद्धमें अधीर हो जा ते थे। रथ विद्यामें उनकी विशेष ख्याति हुई थी। इसके अतिरिक्त उन्हें सांकेतिक वर्वर भाषाका भी अच्छा ज्ञान था। पांडु राजाके दो स्त्रियाँ थीं—कुन्ती और माद्री। कुन्तीसे

युघिष्ठिर, भीम और अर्जु न तथा माद्रीसे नकुछ और सहदेव यह पांच पुत्र उत्पन्न हुए थे। कुन्तीने पांचोका स्नेह पूर्वक ळाळन-पाळन किया था और पांचोंमें परस्पर बड़ा प्रेम था। एक दूसरेको वह प्राणसे अधिक चाहते थे। कभी उनमें मनो-मालिन्य होते नहीं देखा गया। युधिष्ठिर सर्वोमें ज्येष्ठ थे। शेष चारों भाई उनके प्रति सम्मान प्रकट करते और कायदेके साथ रहते थे। सर्वदा वह उनकी आज्ञा शिरोधार्घ्य करनेको प्रस्तुत रहते थे, चाहे वह कठिन और दुःसाध्यही क्यों न हो। पांडुके यह पांचो पुत्र पांडव नामसे प्रसिद्ध हैं।

धृतराष्ट्र पांडुके ज्येष्ट-चन्धु थे और पांडुके न रहनेपर अन्य होते हुए भी शासन कार्यं करते थे। उनके सी पुत्र थे और वह कौरव नामसे पुकारे जाते थे। कुन्ती अपने पुत्रोंसहित उन्हीके आश्रयमें रहती थीं। हित्तिनापुर उनकी राजधानी पाएडव गुणोंमें कौरवोंसे श्रेष्ट थे अतः कौरव उनसे द्वेष रखते थे। धृतराष्ट्र पाएडवोंसे प्रसन्न थे और युधिष्ठिरको युवराज भी वना दिया था। युधिष्ठिर उन्हींके आदेशानुसार राजकाज करते और कर्त्ता व्या पालनमें ब्रुटिन आने देते थे। उनके व्यवहारसे प्रजाको वड़ा लाभ हुआ। अतः उनका सुयश दिगन्तोंमें व्याप्त हो गया।

दुर्योधन धृतराष्ट्रका ज्येष्ट पुत्र था। उसे पाएडवोंको कीर्त्ति सुनकर बड़ा श्लोभ हुआ। एक दिन एकान्तमें वह पितासे योला, कि हम लोगोंको आप अयोग्य क्यों समभते हैं ? आप पाडुके

ज्येष्ट-बन्धु हैं और हम आपके पुत्र हैं,अतः सिंहासनपर हमारा प्रधम अधिकार है। हमारे रहते हुए पाएडवोंका राज्यपर कोई अधिकार नहीं है।

धृतराष्ट्र ने कहा,--पुत्र । पाड् बढ़ेही योग्य शासक थे । उनके समान और होना असम्भव है। उनके न रहनेपर विवश हो मुक्ते यह भार ब्रहण करना पड़ा। मैं अन्य हुँ, अतः नामकाही राजा हूं। युधिष्ठिरमें वह सभी गुण पाये जाते हैं जो पक शासकमें होने चाहिये। प्रजा भी उससे सन्तुष्ट रहती है। इसी लिये मैंने उसे शासनाधिकार दे रक्खा है। वह तुमसे कहीं अधिक गुणी और नीतिज्ञ है। मैं उसे क्यों कर पदच्युत कर्त ?

दुर्योधनने असन्तुष्ट हो कहा, यदि यही वात है तो आप युधिष्ठिरको रिवये, में भात्महत्या कर प्राण त्याग कर दूँगा। अपना यह अपमान-यह मान भङ्ग-में नहीं सहन कर सकता।

धृतराष्ट्रने कहा-नहीं पुत्र ! ऐसा क्यों करोगे ? अधीर न हो ! यदि तुम शासन हो करना चाहते हो तो वैसी व्यवस्था हो जायगी । समुचा राज्य तुप दोनोमें बराबर बरावर बांट दिया जायगा, दोनों जन सन्तुष्ट हो राज करो, कभी भगडा भी न होगा।

दुर्योधनने कहा-अच्छा ऐसाही सही, परन्तु बँटवारेमें अब विलक्ष्य न होना चाहिये। जो करना हो वह जल्दी कर ढालिये। मैं वापके आदेशानुसारही शासन कक्षा और हिस्त-नापुरमें ही रहंगा।

इस प्रकार पिता पुत्रमें मन्त्रणा हुई और पाण्डवोंको हटानेकी युक्तियां होने लगीं। धृतराष्ट्रने युधिष्टिरको बुलाकर कहा—तुम अपनी माता और माइयो सहित वारणावत जाओ और वहीं रहो। कुछ दिन वाद जब मैं बुलाऊँ तव फिर यहां चले आना। युधिष्टिर सरल हृद्यके मनुष्य थे, अतः उनकी दुरमिसन्धि न समफ सके और माता तथा भाइयोंको साथ ले यात्रार्थ प्रस्तुत हुए। चलते समय विदुरने उन्हें वर्वर# भाषामें सङ्कोत कर सावधान किया और कहा, कि दुर्योध-जने तुम्हें लाक्षागृहमें स्थान दे जला देनेका विद्यन्त्र रचा है। और भी एक मलोक पढ़ उन्होंने कहा, कि में एक मनुष्यको नुम्हारे पास भेजूंगा। यह इसी एलोकका उच्चारण करे तब उसे पहचान लेना और वह जैसा कहे वैसा करना।

युधिष्ठिरके लिये पुरोचन शिल्पीने पहलेही सं एक राज न्मवन तथ्यार कर रक्खा था। उसीमें उनको स्थान दिया गया। चिदुरकी चात सुन कर पाण्डव सावधान हो गये थे अतः उन्हें रात्रि भर निद्रान आती थी। शीघ्रही चिदुर-प्रेषिन एक मनुष्य आ पहुंचा और उसने एक गुप्त मार्ग तथ्यार कर दिया। इस चातकी किसीको कानोंकान खबर भी न हुई।

युधिष्ठिर, माता और वन्धुओं सहित वहीं रहने लगे।

४ युधिष्टिर छौर निदुरमें जो समापण हुछा था वह ज्योंका त्यों महभारतमें छ कित है। वर्वर भाषा कैसी छौर किसकी थी यह छाज उसी परसे जाना जा सकता है।

दुर्योधनने पुरोचनको उन पर देख भाल करनेके लिये नियत कर दिया था। उसने अवसर देख उस गृहमें आग लगा देनेकी भी बाहा देरक्ली थी बीर तद्वुसार वह उसी घातमें लगा रहता था। क्षणमात्रके लिये भी घट हारसं विलग न होता था। पाण्डवोंको प्रवृत्ति पर पूरा पूरा ध्यान राप्रता था, परन्तु उसे दुष्कस्म चरितार्थ करनेका अवसर न मिलता था। युधिष्ठिर हस्तिनापुरकी तरह यहां भी अन्नादि दान करते थे जिन्हें कहीं कुछ न मिलता, वह इनके यहां आते और मोजन कर क्षुधान्नि शान्त कर जाते। अनेक ब्राह्मणोंको भी प्रति दिन वहां भोजन मिलता था। एक दिन सायट्वालके समय एक निषादिनी अपने पााच पुत्रो सहित आयी और भिक्षा मागने लगी। यथा नियम भोजन करा कर वह विदा कर दी गयी, परन्त वह रात्रि हो जानेके कारण कहीं न गयी और उसी भवनके एक कोनेमें सो रही। किसीको यह वात विदित न थी । दैवयोगसे भीमको उसी समय विदुरको सूचना याद आ गयी और उन्होंने माता तथा भाइयोंको उसी गुप्त-पथसे बाहर भेज दिया। इसके वाद अवसरहुदेख कर उन्होंने स्वयं उस लाक्षागृहमें अग्नि :लगा दी और आप भी उसी पथसे बाहर निकल गये। निषादिनी तथा उसके पुत्र और पुरोचन, उसी अशिमें जलकर भस्म हो गये।

माता सहित पांची पाण्डव वहांसे निकल दक्षिणकी ओर रवाना हुए और भागीरधीकें तीर पर जा प्रंचे। वहां विदु- रने एक नौकाका प्रयन्य कर रक्खा था, उसीमें वैठकर वह उसके उस पार पहुंचे।

इधर लाक्षागृहको अग्निमें लय होते देख कर वारणावतकी
प्रजा व्याकुल हो दौड़ पड़ी और उसे शान्त करने की चेष्टा
करने लगी, परन्तु कोई फल न हुआ। पाण्डवोंकी दुर्गति. देख
कर सबको वडा खेद हुआ और अग्निशान्त होतेही वह उनकी
खोज करने लगे। अनेकोंका अनुमान था, कि वह जले न
होंगे, परन्तु जब उन्हें उस भवनमें सात शव मिले, तब उनका
सन्देह दूर हो गया और वह शोकलागरमें लीन हो गये।
एक शव पुरोचनका था। शेष मिल्लिनी और उसके पुत्रोंके।
लोगोने समका, कि पुरोचनके अतिरिक्त यह छः शव कुन्ती
और पाण्डवोंके ही हैं। यह शोक समाचार हस्तिनापुर
भेजा गया। वहां भीष्म और धृतराष्ट्रादि कितनेही लोगोंको
खेद और दुर्योधनादि दुर्जनोंको आनन्द हुआ।

पाण्डवींने भागीरथी पारकर एक बनमें प्रवेश किया और विदुरके आदेशानुसार वेश वदल डाला। वनमें पाण्डवीं पर हाडिंव राक्षसने आक्रमण किया, परन्तु भीमने उसे मार डाला। हाडिम्बके हडिम्बा नामक एक वहिन थी। वह भीमका पराक्रम देखकर उनपर मोहित हो गयी और उन्हें विवाह करनेके लिये समकाने लगी। कुन्ती और युधिष्ठिरकी आजासे भीमने उसका प्राणिप्रहण किया। यथा समय उसने घटोतकच्छ नामक एक पराक्रमी पुत्रको जन्म दिया।

कीरवॉका अन्याय देख कर भी पाण्डव उनका कुछ न कर सकते थे; अतः अज्ञात रूपसं अपना समय वितानादी उन्होंने उचित समका। कुछ फालके उपरान्त घए वित्र वेशमें एक नगरमें पहुंचे और एक ब्राह्मण के यहां रहने लगे। वहां भीमने चकासुरका चध्र कर प्रजाका कप्र निवारण किया। यहां रहते हुए उन्हें पता चला, कि पांचाल देशमें राजा द्रुपदके यहां द्रीपदीका स्वयंवर होने चाला है। अतः वे वहां गये और अर्जु-नने मत्स्यवेध कर द्रीपदीको प्राप्त कर लिया।

कुछही दिनोंमें यह समाचार सबेन फील गया थीर लोगों को ज्ञात होगया, कि अभी पाण्डव जीवित है। लोकलाजके लिएाजसे धृतराष्ट्रने उन्हें हस्तिनापुर बुला मेजा और उन्हें आधा राज्य दे कर, खाण्डवपस्थमें ग्हनेकी सलाए दो। पाण्ड-चोंने बनको जला कर वहां इन्द्रप्रस्थ नगर बसाया और वहीं शासन करने लगे।

कुछही दिनोंसे इन्द्रप्रस्थकी सम्यत्ति वढ़ गयी और वह यड़े नगरोंमें गिना जाने लगा। पाएडवोंके शासनसे उनकी प्रजासी अत्यन्त प्रसन्न रहती थी। पाएडवोंका नभा-भवन मय नामक एक प्रसिद्ध शिल्पीने बनाया था और वह शिल्पकलाको दृष्टिसे अनुपम था। एक दिन वहाँ घूमते हुए देवर्षि नारद आ पहुँचे। उन्होंने युधिएरका ऐश्वर्य देखकर उन्हें राजसूय यह करनेकी अनुमति दी, ताकि पाएडव-राज अपनेको चक्रवर्ती सिद्ध कर सके। युधिष्टिरको उनकी यह वात रुचिकर हुई और उन्होंने यज्ञा नम्म किया। उसो समय जरासन्यका वध किया गया, क्योंकि वह पाएडवोके मार्गमें कएटक रूप था। उस प्रसंगपर अनेकानेक नरेश तरह तरहके उपहार छे इन्द्रप्रक्षमें उपस्थित हुए। युधि ष्टिरने सबको अलग अलग काम बांट दिया था। ब्राह्मणोंके पैर धोनेका काम स्वयं श्रीकृष्ण्ने लिया था। जब राजा- ओंके सम्मान करनेका अवसर आया तो सर्व प्रथम श्रीकृष्ण् को अर्घ्य दिया गया। श्रीकृष्ण्को यह पूजा शिशुपालको असहा हुई। वह भरी सभामे श्रीकृष्ण्को निन्दा करने लगा। श्रीकृष्ण् यहुत देरतक उसके हुवाक्योंको सहते रहे, अन्तमें सुदर्शन वकसे उसका शिर काट डाला। सब लोगोंने महाराज युधिष्टिरको चक्रवर्ती स्वीकार किया और युधिष्टिरने सबींको सम्मान पूर्वक विदा कर दिया।

खव लोगोंके चले जानेपर भी मय रचित समाभवन देखनेके लिये दुर्योधन और शकुनि वहाँ ठहर गये। वहाँ अपनी मूर्खताओंके कारण दुर्योधनको कुछ अपमानित होना पड़ा। समाभवनमें ऐसी कारीगरी थो कि, जलके खानमें स्थल और स्थलके स्थानमें जल प्रतीत होता था। स्थलको देख दुर्योधनको जलका भ्रम हो गया और जहां जल था वहां स्थल समक्त वह धड़धड़ाता हुआ चला गया। फल यह हुआ, कि वह जल छुएडमें गिर पड़ा और उसके बहुमूल्य बस्न भीज गये। भीमने उसे हाथका सहारा दे वाहर निकाला किन्तु द्रीपदीसे

न रहा गया। वह उस दृश्यको देख हंस पड़ी। दुर्योधन इन सव बातोंको देख, वड़ा लिजित और विषन्न हुआ। इसके बाद नकुल और सहदेव उसका हाथ पकड़, चारों ओर घुमाने और आश्चर्य-जनक रचनाओंको दिखाने लगे। एक स्थानमें प्रकृत द्वार न था, परन्तु उसे द्वार समफ कर दुर्योधनने प्रवेश करना चाहा अत: दीवारसे टकरा गया। यह देख भीमने न्यङ्ग कर कहा— "धार्तराष्ट्र! (.अन्धपुत्र)" जरा देख कर चलिये।

दुर्योधनको भीमका यह व्यंग अच्छा न लगा। वह स्वयं सब वातोंसे अप्रतिम हो रहा था, परन्तु वश न देख शान्त रहा और मनही मन अपनी ईर्षाको द्वा विदा हो,हस्तिनापुर छौट आया। हस्तिनापुरमें आकर वह उनके सर्वनाशका आयोजन करने लगा। उसने अपने मामा शकुनिसे सलाह की। शकुनि धूर्त और द्यूत क्रीड़ामें परम प्रवीण था। वह जानता था कि पाण्डव द्यूत क्रीड़ामें अवश्य हार जायँगे अतः उसने छूत खेलनेकी ही अनुमति दो। पाण्डव भी इस व्यसनसे मुक्त न थे। धृतराष्ट्रको कौरवोंने सम-भाया और किसी समारम्मके वहाने पांडवोंको हस्तिनापुरमें निम-न्त्रित किया। पाण्डवोंने द्रौपदी सह वहां उपस्थितहो द्यूत क्रीड़ामें भाग लिया। फलतः वे अपना सर्वस स्नो वैठे और अन्तमें द्रौपदीको भी हार गये। युधिष्ठिरने ज्ञान-शून्य हो अपने तथा भाइयोंके शरीरको भो दावमें लगा दिया था। दुर्भाग्यवश वह हारतेही चले गये और उनका भाग्यरिव अस्त होगया।

दुर्योधनने द्रीपदीको पकड़ लानेकी आज्ञा दी और तद्नुसार

दुःशासन उसे वाल पकड़ सभामें घसीट लाया। दुर्योधनने उसके वल्ल हरण करनेकी आज्ञा दी। भीष्म द्रोण और धृत- राष्ट्रादि वयोवृद्ध मनुष्योंने भी शिर नीचा कर लिया, परन्तु इस अनुचित कार्य्यका विरोध न किया। द्रौपदीने दुः खित हो सवकी ओर देखा, परन्तु किसीने सहायता न की। वह सर्व शिक्तमान परमातमाका ध्यान करने लगी। अतः परमातमाकी द्यासे उसके चीरको खींचते खींचते सव धक धक गये। पर उसे विवस्ता न कर सके।

इस घटनासे बड़ी हळचळ मची। अन्तमें धृतराष्ट्रने ळजित हो, द्रीपदी और पाण्डवोंको मुक्त कर दिया, और अन्तमें यह स्थिर हुआ कि इस हारके बद्छे युधिष्ठिर आदि बारह वर्ष वनवास तथा एक वर्ष अज्ञात बास करें। उन्होंने अपनी वृद्धा माना तथा अन्यान्य स्त्रियोंको विदुरके यहां छोड़ दिया और स्तर्य द्रीपदोसह वन जानेको तथ्यार हो गये।

नगरितवासियों को यह काम वड़ा वुरा लगा। वह दुर्योध-नकी निन्दा करने लगे। सैकड़ों लोग पाण्डवों को विदा करने गये और धीम्य ऋषि, जो कि उनके पुरोहित थे, अन्त तक उनके साथ रहे। उन्होंने कितनाही समय द्वेत और काम्य वनमें ज्यतीत किया; फिर भारतके अन्य प्रान्तों में भ्रमण करते रहे। वनमें भी अनेकानेक ब्राह्मण युधिष्टिरके साथ थे। पांची भाई उनके लिये फल फूल और कन्दमूल जुटा लाते थे। दिन प्रतिदिन उनके साधियोंकी संख्या घड़ती गयी और नये नये ग्रहित मुनि तथा ब्राह्मण उनके पास आते गये। युधिष्टिर उन्हें देत्र यहे विन्ता तुर हुए, कि सबका निर्वाह कैसे होगा। घीम्य ऋषिने उन्हें सुर्व्वदेवकी आराधना करनेका आदेश दिया। युधिष्टिरने वैसाही कर उन्हें प्रसन्न किया और उन्होंने उन्हें एक अक्ष्य-पात्र प्रदान किया। अक्षयपात्रके प्रतापसे सबको पड़रस भोजन मिलने लगा और उनकी चिन्ता दूर हो गयी।

एक दिन दुर्योधनकी वात सुन दुर्वासा ऋषि पाण्डवींकी शाप देने गये, परन्तु पाण्डवोंने उन्हें शिष्यों सहित सन्तुष्ट किया। दुर्वासाको उलटा दुर्योधन पर क्रोध आया। और उन्होंने उसेही शाप दे दिया। ''सोदे सो गिरे'' यह कहावत तत्काल चरिताथें हो गयी।

पक दिन उनके आश्रममें किर्मिर राष्ट्रस का उत्पात करने लगा, किन्तु पराक्षमी भीमने उसे मार हाला। अर्जु नने परिश्रम कर अनेक प्रकारके शालास्त्र प्राप्त किये और युद्धकलामें नियुजना प्राप्त की। इन्द्रकील शिखरसे फिर यह द्वीतवनमें लीट आये। यहां उनके दुःख परिहारार्थ लोमस ऋपिने उन्हें नलाल्यान सुनाया। वृहद्श्वने अनेक इतिहास सुनाये और अक्ष तथा अश्व- हृद्य नामक विद्याओंकी शिक्षा दी। अक्षविद्याके ज्ञानसे द्यूत और अश्वहृद्य विद्यासे युद्धमें विजय होती थी। पुलस्त्य ऋषिने तीथों का वर्णन और उनकी महिमा कह सुनायी। इसके वाद उन्होंने लोमश् ऋषिके साथ तीर्थाटन किया। एस समय

लोमशने उन्हें अगस्त्य इहबलवध, बृत्रासुर वध, ऋष्यश्रंग, यम-दिग्नि, परशुराम महत्व, श्येनकपोतीय, अष्टावक, और यविकत भादिका इतिहास सुनाया था। महेन्द्राचल, कैलासगिरि गन्ध मादन इत्यादि स्थानोंमे विचरण करते हुए वह नारायणाश्रम पहुंचे। वहां भीमने जटासुर नामक राक्षसका बध किया। वहाँ , से वह फिर गन्धमाद्वपर गये। वहां कुवेरके सेनापति मणि मानसे युद्ध हुआ और भीमने उसे मार डाला। एक दिन उन्हें अज गरने प्रास कर लिया। यह अजगर चास्तवमें राजा नहुष था और महर्षि अगस्त्यके शापसे उसकी यह दशा हो गयी थी। युधि-ष्टिरने उसके प्रश्नोंका यथोचित उत्तर दिया तब उसने भीमको छोड दिया और साधहो स्वयं भी मुक्त हो गया (देखो नहुष चरित्र ) इसके वाद मार्कएडे यसे भेट हुई। उन्होंने मत्स्यो-पाख्यान, मण्डुकोपाख्यान, नहुष, शिवि, इन्द्रश्चुमन, धुन्धुमार रकन्दोत्पत्ति, केशी पराभव, महिषासुर वध इत्यादिका इति-हास कह सुनाया । इसके वाद वह ऋषिगण अपने अपने, आश्र-ममें चले गये ओर युधि छिर द्वीपदी और भाइयों सहित अराय वास करने लगे।

एक दिन एक ब्राह्मणकी अरिण (अग्नि उत्पन्न करनेवाला काष्ट) कोई हरण कर ले गया। ब्राह्मण दुःखित हो युधिष्टिरके पास गया और उनसे वह ला देनेकी प्रार्थना करने लगा। युधिष्टिरने उसे आसन दे कर पैठाया और भीमको ला देनेकी ब्राह्म हो। भीम अंरिण चुरानेवालेकी खोजमें चारों और भटकने लगे, परन्तु भारतके महापुरुष

कहीं उसका पता न लगा। उन्हें तृषा बढ़े वेगसे लग रही थी अतः किसी जलाशयकी 'खोज करने लगे। कुछही देरमें उन्हें एक सरोवर दिखायी दिया और वह आतुर हो उसके पास प-हुंचे। सरोवरका जल बड़ाही निर्मल और शीतल था। हस्तपाद प्रक्षालन कर ज्योंहीं वह जलपानके लिये उद्यत हुए, त्योंहीं, एक बृक्षपरसे एक यक्षने कहा—सावधान! मेरे प्रश्लका उत्तर दिये बिना जलपान कर लेगा तो तत्काल सृत्यु हो जायगी।

भीम तृषासे न्याकुल हो रहे थे अतः उसको चानपर ध्यान न दे जल पी लिया। पोनेके साथही वह चेष्टा रहित हो भूमि पर गिर पड़े और उन्हें अपने तनोबदनकी सुधि न रहो। जब भीमको लौटनेमें विलम्ब हुवा तब युधिष्ठिरने क्रमशः वर्जुन, नकुल और सहदेवको भेजा। देवयोगसे उनकी भी वही दशा हुई। जब कोई न छौटा तब विस्मित हो स्वयं युधिष्ठिर उन भी खोजमें निकल पड़े। जब वह उस सरोवरके पास पहुंचे, तो वहाँ चारों भाइयोंको अचेत दशामें पाया। उन्हें देख वह वड़ी चिन्तामें पड़ गये और कुछ भी खिर न कर सके। वहभी तृपातुर हो रहे थे अतः जलपान कर शान्त होनेका विचार किया । ज्योंहीं जलपान करने चले, त्योंहीं उस यक्षने पूर्ववत् शब्दोच्चार किया। युधिष्ठिरने अञ्जलिका जल वहीं फेंक दिया और वोले-कहो, तुम्हारा क्या प्रश्न है ? में .यथामित उत्तर अवश्य द्रा।

यक्षते एकके वाद एक अनेक प्रश्न किये और युधिष्टिरने

उनका यथोचित उत्तर दिया। अन्तमें वह सन्तुष्ट हो वोला, कि मैं धर्मराज हूं। लोग मुक्तेही यमदेव कहते हैं। तुम्हारे साथ सम्भाषण करनेके लियेही, मैंने यह वेश धारण किया है। मैंनेही उस ब्राह्मणकी अर्रण हरण कर तुम्हारे भाइ-योंको यह गति की है। अब मैं प्रसन्न हूँ, इन चारोंमें तुम जिसे कहो, उसे सजीवन कर दूं।

यमराजकी यह वात सुन युधिष्ठिर वहे विचारमें पड़ गये। चारों भाई उन्हें समान ही प्रिय थे। कुछ देरतक निरुत्तर रहे, फिर बोले—मेरे दो मातायें थीं—कुन्ती और माद्री। कुन्तीका उपेष्ठ पुत्र-में जीवित हूं, अब अप माद्रीके उपेष्ठ पुत्र नकुलको सजीवन कर दीजिये, ताकि उनकी भी आत्माको दु:ख न हो। युधिष्ठिरकी यह वात सुन यमराज यहे ही प्रसन्न हुए। चह केवल उनके विचारोंको जानना चाहते थे। युधिष्ठिरके अन्तःकरणका पता लगानेके लिये ही उन्होंने उपरोक्त प्रश्न किया था। जब युधिष्ठिरने उसका विचार पूर्ण और उचितही

उत्तर दिया, तव वह प्रसन्न हो उठे और उनके चारों भाइयोंको सजीवन कर दिया। इसके वाद वह ब्राह्मणकी अरिण दे, अन्त र्द्धान हो गये। युधिष्टिर प्रसन्न हो, भाइयों सिहत आश्रममें चले गये और उस ब्राह्मणको उसकी अरिण दे विदा किया।

जब बारह वर्ष व्यतीत हो गये और तेरहवाँ वर्ष आरम्भ हुआ तब वह अज्ञात वासके लिये आयोजन करने लगे। उन्होंने स्वयं पुरोहित धीम्प ऋषिको द्रुपद्के यहां भेज दिया और आप वेश बदल कर राजा विराहकी राजधानीमें पहुंचे। उन्होंने अपने श्रस्त्रास्त्र जङ्गलमें छिपा दिये और अपने अपने नाम यदल कर राजा विराहकी नौकरी करली। प्रथम युधिष्ठिर गये और वोले, कि मैं अक्षविद्यामें प्रवीण हूं। मेरा नाम कङ्क हैं। मैं पाएडवोंके यहां रहता था, परन्तु वह बनको गये तबसे निरा स्त्रित हो गया हूं। विराहने उन्हें सानन्द स्थान दिया। राज काजसे निवृत्त हो बहुधा वह उनके साथ अक्षकीड़ा कर जी यहलाया करते थे। इसी प्रकार अर्जुन, भीम, नकुल, और सहदेव भी वहाँ नाम बदलकर रहने और विराहकी सेवा करने लगे। द्वीपदी भी रनवासमें पहुंच कर सेरिन्ध्रो नाम धारणकर रानीकी दासी वन गयी और रहने लगी।

पाएडवोंने विराटके कितनेही ऐसे किन कार्य किये, कि लोगों को ज्ञात हो गया, कि यह कोई सामान्य पुरुष नहीं हैं। जब एक वर्ष पूरा हो गया, तब उन्होंने अपना प्रकृत परिचय दे सबको आश्वर्यमें हाल दिया। विराटने स्वकन्याका वि-वाह अर्जुनके पुत्र अभिमन्युके साथ कर सम्बन्ध सापित कर लिया और उन्हें सब प्रकारकी सहायता देने लगे।

पाएडवोंने माबो कर्त्त खिर करते के लिये श्रीकृष्णादिको बुलाकर सलाह की। विराटके पुरोहितको, दूत बनाकर हस्ति नापुर मेजा और अपना राज्य लौटा देनेको प्रार्थना की। कीर-घोंने उनकी प्रार्थनापर ध्यान न दिया और दूत निराश हो लौट आया। अब युधिष्ठिरादि युद्धके लिये तय्यारी करने लगे। खार्थपर धृतराष्ट्रने सञ्जायको युधिष्ठिरके पास मेजा और महलाया कि—युधिष्ठिर! तुम धर्मानिष्ट हो अतः शान्त रहो। युद्धार्थ प्रस्तुन होनेका विचार न करो। दुर्योधन यदि तुम्हें राज्य नहीं देना तो मिक्षाचृत्तिपर निर्वाह करो, परन्तु तेरहवर्ष की कठिन तपस्या और कोर्त्तिको युद्धकर नष्ट न करो। यह शरोर क्षण मङ्गुर हे अतः अभिमान वश विषयोंमें लिस होनेकी इच्छा न करो। उचिन है, कि तुम आजीवन तप करो और अक्षय सुख भोग करनेका उद्योग करो।"

धृतराष्ट्रका यह अन्याय और खार्थ पूर्ण उपदेश प्वम् सन्देश सुन सबको वड़ा आश्चर्य हुआ। सञ्जय और उपस्थित जन समुदायमें धर्माधर्मपर वड़ा वादाविवाद हुआ श्रीकृष्ण ने कहा—'हे सञ्जय! कौरवोंने पाण्डवोंके साथ बड़ाही अ-न्याय किया है, अत: उनका विनाश होना हो उचित है। आज पर्यन्त पाण्डवोंने क्षमा शीलताले काम लिया, परन्तु अव युद्धके अतिरिक्त कोई उपाय नहीं है। यदि कोरव अव भी पाण्डवोंका राज्य लीटा दें तो युद्ध टल सकता है।"

इसके वाद युधिष्ठिरने कातर हो कहा—"सञ्जय ! अर्ध राज्य नहीं, तो नहीं सही, हम पांच भाइयोंको पांच श्राम ही दे दो, हम सन्तुष्ट हो जायेंगे। कुछका नाश न करो।"

सञ्जय यह सब पातें सुन हस्तिनापुर छीट गये और दोनों ओरसे युद्धकी तय्यारियां होने छगीं। दुर्योधनने अन्तिम प्रस्ताव भी खीकार न किया, फिर भी युधिष्ठिरने सन्धिकी चेष्टा करना श्रेयस्कर समका। आर्थ्यावर्त्त को सर्वनाशसे वचाने के लिये स्वयं श्रीकृष्ण्ने दूत कायं अङ्गीकार किया। वे रथा- कह हो हस्तिनापुर गये और धृतराष्ट्रकी, सभामें उपस्थित हुए। शान्ति रक्षाके लिये जो कुछ भी कहा जा सकता था, उन्होंने कहा और सन्धिके लिये चेष्टा की, परन्तु दुराग्रही दुर्योधनने अपनी हठ न छोड़ी। वह पाण्डवोंको सुईको नोकके वरावर भूमि भी देनेको तय्यार न था। श्रीकृष्णु निराश हो छोट आये और युधिष्टिरको सारा हाल कह सुनाया। इसके घाद युद्ध होना अनिवार्थ्य हो गया।

दोनों ओरको सेनाये कुरुक्षेत्रमें शिविर डालकर युद्धके लिये तथ्यार हो गयीं। युधिष्ठिरने अनन्तविजय नामक शक्षु और महेन्द्र नामक धनुष धारण किया। उनका रथ हाथी दाँतका था और उस पर ध्वजाके खानमें सुवर्णका चन्द्र तारा गणों सहित सुशोभित हो रहा था। युधिष्ठिरने रणक्षेत्रमें पहुँच शङ्कनाद किया और सबको सावधान कर घोषणा को, कि अब भी कीरवाँका पक्ष छोड़, जो मेरे पक्षमें आना चाहें, वह आ सकते हैं, मै उनको अपने दलमें मिला लुंगा।"

इसके बाद युद्धारम्म होनेको ही था, कि युधिष्ठिरने अपने हथियार रख दिये और रथसे उतरकर कौरघोंकी सेनाकी ओर पैदल ही चले। सबको यह देख बड़ी चिन्ता हुई और श्रीरुप्ण तथा उनके चारों भाई भी उनके पीछे दौड़ पड़े। कौर चोंकी सेनाको चीरते हुए युधिष्ठिर भीष्मिपितामहके पास

पहुंचे और उनके चरण स्पर्श कर बोले-हे चीर शिरो-मणि! मैं आप की बाजा मांगने आया हूँ, युद्धके छिये मुझे अनुमति और आशीर्वाद दीजिये।" इसी प्रकार वह द्रोणा-चार्ट्य, कृपाचार्ट्य और मामा शल्यके पास गये उनका आज्ञा प्रवम् आशीर्वाद मांगा । सवोनेही प्रसन्न होकर उन्हें आशीर्वाद दिया और कहा, कि इमलोग विवश हैं। मनुष्य अर्थ का दास है। हमें कौरवोंने दासत्वमें बांध रक्खा है, अन्य-था इम आपसे युद्ध न करते। आप हमारी सहायताके अति-रिक जो चाहे सो मांग सकते हैं।"

युधिष्ठिरने कहा,-मुभे केवल आपलोगोंका आशीर्घाद चाहिये और कुछ नही। सबोंने प्रसन्न होकर कहा "तुम्हारी जय हो"। युधिष्ठिर यह आशोर्बाद छे छौट आये । उनको यह शिएता देख छोग बड़े प्रसन्न हुए! यहां तक, कि धृतराष्ट्रका युयुत्सु नामक एक पुत्र दुर्योधनका पक्ष छोड़कर उनके दलमें था मिला।

युधिष्ठिरने अपनी सेनाका आधिपत्य भृष्ट्युम्नको दिया और कौरवोंने भीष्म पितामहको अपना अधिनायक वनाया। युद्धके बाजे वज उठे और दानों दलोंमें घमालान युद्ध होने लगा। पाण्डव कौरवों पर और कौरव पाएडवों पर टूट पड़े। वीरोंके सिंहनादसे वाकाशमण्डल गूंज उठा। भीष्मने नव दिन रीत्यानुसार युद्ध किया और दशवें दिन घायलहो, रथसे गिर पड़े। उनके काद द्रोणा चार्घ्य सेनापति हुए। द्रोणा-चार्यने पांच दिवस महामयङ्कर युद्ध किया। इसी वीवमें

एक दिन अर्जुनकी अनुपहियतिमें चीर अभिमन्यु मारे गये। अर्जुनको अपने प्रिय पुत्रकी मृत्युका समाचार सुन वड़ा क्षोभ हुआ। उन्होंने अस्त्र रख दिये और कहा—अब मैं राज्यको लेकर क्या कर्ह्णगा!

अर्जु नकी न्याकुलता देखकर सब लोग विहल हो गये। न्यास् ने आकर उन्हें सान्त्वना ही और पौरव, शिबि, शशिविन्दु, दाशरिथ, राम, दिलीप, अम्बरीष, अस्त, पृथु, मान्याता, मगीरथ इत्यादिका इतिहास कह सुनाया। वह बोले—यह सब बड़े परा-क्रमी और प्रतापो थे, सबोंने धेर्घ्य पूर्वक किताइयोंका सामना किया था, परन्तु अन्तमे कोई न रहे। उन्हें भी एक न एक दिन काल कवलित होना पड़ा। संसारमें मृत्यु अनि-वार्घ्य है अतः शोक करना व्यर्थ है। श्रीकृष्णने भी उन्हें आश्वासन दिया और अनेक प्रकारका स्पर्देश दे, पुनः युद्धार्थ प्रस्तुत किया। उन्होंने अर्जु नको उत्ते जिन करनेके लिये जो ग्रान दिया वह मनन करने योग्य है।

युधिष्ठिरते, कभी अग्रणी यन युद्धमें विशेष कपसे भाग नहीं लिया, तथापि एक दो वार उन्होंने अल्ल धारण कर द्रोण ओर कर्णादि कीरवोंको संत्रस्त कर दिया था।

द्रोणाचार्य्यने बड़ाही भयद्वर युद्ध किया था। युद्धमें उन को परास्त करना कठिन था, त्रतः श्रीकृष्णने सोचा, कि मोह उत्पन्न करा उनकी शक्तिका हास किया जाय। अश्वत्यामा नामक एक द्रायी मार डाला गया और श्रीकृष्णके आग्रहसे

युधिष्टिरने उचलरमे द्रोणाचार्यं के सम्मुख कहा, कि अश्वत्थामा हतो नरो वा कु'जरो चा। जिस समय नरो वाकु'जरोवा पद युधिष्ठिर कह रहे थे, उस समय पाण्डव एलने एक साध वाद्योंका नाद आरम्भ कर दियां। द्रोणाचार्व्य युश्विष्ठिरके मुखसे इतनाही खुन सके, कि अश्वत्थामा मारा गया। उसीक्षण पुत्र शोकसे वह न्याकुल हो उठे। उनके हाथ शिथिल हा गये और धतुष नीचे गिर गया। वह पदुमासन लगाकर वर्शी वैठ गये और ईश्वरका ध्यान करने छगे। अवसर देख धृष्टद्युझने उनका शिर कार हाला ।

अभिमानी कर्णकी अव तक मनकी मनमें ही रही थी। द्रोणा चार्यके बाद दुर्योधनने उसे भी सेनापित बना कर अपना रण-कौशल दिखानेका अवलर दिया। कर्णने मकरन्यूहकी रचना कर भीषण युद्ध आरम किया। नकुलकी वड़ी दुई शा हुई। एक बार कर्णने अपना धनुष उनके गलेमें डालकर खींच लिया धौर चाहता तो उन्हें मार भी डालता परन्तु दया आ जानेसे छोड दिया। कर्णके शराघातसे पीडित हो धर्मराज भी सेदान न्छोड़ भागे। अर्जु नको मार डालनेकी कर्णको चड़ी उत्करहा थी, परन्तु उनसे वश न चलते देख, वह भीमसे युद्ध करने लगा।

अर्जु न यह समाचार पाकर, कि युधिष्ठिर शिविरमे चले गये हैं, वहीं उनके पास पहुँ से और कुशल समासार पूछा। युधिष्ठिर यह देख कर, कि अर्जुन कर्णको विना मारेही रण-ञ्चे त्रसे चला आया है, उन्हें भला बुरा कहने लगे। उस समय वह व्याकुल हो रहेथे। कर्ण पर उन्हें वहा कोध आ रहा था। उचित अनुचितका विचार न कर उन्होंने कहा—अर्जुन ! कर्णको विना मारेही तू चला आया, यह देख मुझे आश्चर्य होता है! यदि तू कर्णको नहीं मार सकता तो यह गाएडीव क्यो धारण करता है ! इसे फेंक दे या किसीको दे दे। व्यर्थही धनुर्धरोमें तू अपनी गणना कराता है।"

धर्मराजके यह शब्द सुन अर्जुन असन्तुष्ट हो गये। उन्हें उनकी थातों में अपना अपमान दिखायी देने लगा। गाण्डीय धनुष पर उन्हें बड़ा प्रेम था अतः उसकी भी निन्दा उन्हें अच्छी न लगी। उनके नेत्र अरुण हो गये और वह भी कुछ कह बैठे पासही श्रीकृष्ण खहे थे। उन्होंने अनर्धकी आशंकासे अर्जुनका हाथ पकड़ लिया और उन्हें बळाक नामक व्याध और कौशिक ब्राह्मणका इतिहास सुनाकर शान्त किया। उन्होंने समभाया, कि धर्मराजका हृदय संतप्त था, अतः उनके मुखसे चैसे शब्द निकल गये। यह बड़े भाई हैं, अतः तुम्हें सब कुछ कह सकते हैं, परन्तु तुमने उन्हें उत्तर दिया, यह बेजा किया। वास्तवमें तुम्हीं अपराधी हुए।

श्रीकृष्णकी यह बात सुन अर्जुनका क्रोध जाता रहा और उन्हें अपने कर्त्तं व्यक्ता झान हुआ । तुरन्तही श्रुश्चिष्ठिरसे उन्होंने क्षमा प्रार्थना की और कर्णको मारनेका प्रण किया। युधिष्ठिरने प्रसन्न हो उन्हें आशोर्वाद दिया और वह सुद्धार्थ चले गये । श्रीकृष्ण उपस्थित न होते तो क्षणिक कोधके आवेशमें कोई अनर्थ हो जाता और सम्भव था, कि युद्धके । परिणाम पर भी उसका प्रभाव पड़ता। कोघ वास्तवमें मनुः घ्यको विचारहीन बना देता है।

इसके वादही अर्जुनने कर्णपर भयङ्कर वाण वर्षा आरम्भ कर दो। दैवहुर्विपाकसे कर्णके रथका पहिया कीचड़में फ'स गया और वह रथसे उत्तर कर उसे निकालनेका उद्योग करने लगा। अर्जुनको यह अच्छा अवसर मिला। उन्होंने गाण्डोब पर एक तीक्ष्ण शर सन्धान कर कर्णपर छोड़ दिया कर्णकी जीवन अवधि समाप्त हो चुकी थी। शर लगतेही उसका शिर घड़ामसे भूमि पर आ गिरा। कर्णके मरतेही युद्ध बन्द हो गया। धर्मराजको यह समाचार सुन बड़ा हर्ष हुआ।

दूसरे दिन कर्णका स्थान महारथी शहयने ग्रहण किया।
मद्रराज शहय युशिष्टि। के मामा थे, परन्तु वचन बद्ध हो हुयों
धनकी ओरसे छड़ रहे थे। आज खयं युधिष्टिरने उनसे छोहा
बजाना स्थिर किया। मामा और भानजेमें बड़ाही भोषण युद्ध
हुआ! दोनोंकी वीरता दर्शनीय थो। युधिष्टिरने आज पहछे
कभी ऐसा विक्रम न दिखाया था। सन्ध्या होते उन्होंने मद्रराजका प्राण हरण कर छिया। आजका युद्धही अन्तिम युद्ध था।
सत्रह दिनके युद्धमें दोनोओरकी बहुतसी सेना मारी जा चुकी
थी। धृतराष्ट्रके केवछ बारह पुत्र होष रह गये थे। भीमने
ग्यारहको मार डाछा। सहदेवने शहान और उसके पुत्रका
अन्त कर दिया। इसी प्रकार कौरव पक्षके बचे खुचे वीर और

सैनिक भी पाण्डव दल द्वारा निहत हुए। केवल दुर्योधन जीता बचा और एक सरोवरमें जा लिपा।

कौरवोंके शिविरसे सब स्त्रियां युयुत्सुके साथ हस्तिनापुर भेज हो गयीं। वयो वृद्ध धृतराष्ट्रको युद्धका परिणाम सुन वड़ा खेद हुआ। पाण्डव दुर्योधनकी तलाश कर रहे थे। धीवरोंके एक दलने आकर उहें सूचना दो, कि दुर्योधन तालावके अन्दर एक स्तम्ममें छिप रहे हैं। पाण्डव गण श्रीकृष्ण सहित वहीं पहुँचे और दुर्योधनको युद्धके लिये ललकारा। युधिष्टिरने कहा, दुर्योधन! इतने लोगोंका संहार करा अब तू यहां क्यों छिपा है १ तुझे लज्जित होना चाहिये। क्षत्रिय होकर युद्धार्थ प्रस्तुत न होना अनुचित है। बाहर निकल कर युद्ध कर, जय पराजय ईश्वराधीन है।

दुर्योधनने कहा — अब मुझे राज्य न चाहिये। मेरे अगणित चन्धु मित्र और आत्मीय जनोंका विनाश हो चुका अब राज्य मेरे किस काम आयगा? मैं इच्छा कर्क तो अब भो तुम्हें पराजित कर सकता हूं, परन्तु आज न भीष्म है न द्रोण हैं न कर्ण। अब विजयो होना न होना चराचर है अतः तुम राज्य करो, मैं युद्ध न कर्क गा। मेरा पीछा छोड़ दो, अब बहकल पहन तपस्या कर्क गा-अपने कर्मका फल भोग कर्क गा।

युधिष्ठिरने कहा—दुर्योधन ! अब द्या प्रार्थना व्यथं है। पहलेकी वार्ते याद कर और युद्धार्थ प्रस्तुत हो। तू जीवित रहेंगा तो कभी न कभी उत्पार्त करेगा। तेरी बार्तोपर हम वि-श्वास नहीं कर सकते।

दुर्योधनने इन वातोंका कोई उत्तर न दिया और कर्त्तव्य स्पिर करने लगा। इतनेहीमें भीमने गरजकर कहा—अरे अध-मर्मी, वाहर निकल। अब तेरा प्राण नहीं वच सकता। न निकलना हो तो कह दै, हम कोई दूसरा उपाय करें।

दुर्यीधन भीमकी यह गर्जना सुन कर बाहर निकल आया। चाक्य प्रहार सहन करनेकी उसमें क्षमता न थी। भीमने फिर लल कारा और उत्ते जित किया। फलतः उन दोनोंमें गदायुद ठहर गया। दोनोंमें चड़ा भोषण युद्ध हुआ। दुर्योधनकी मारसे भीमका कवच दूर गया और वह न्याकुल हो उठे। अन्तमें नियमको तोड़ कर भीमने दुर्योधनकी जघापर प्रहार किया। गदा लगतेही उसके पैरकी अस्थियाँ चूर्ण हो गर्यी और वह बहीं गिर पड़ा। मरते समय युधिष्ठिरने उसे घैर्य दिया और समवेदना प्रकट की। दुर्योधनने कहा—मैंने तुम्हारे साध अन्याय किया है, परन्तु प्रजाको किसी प्रकारका कष्ट नहीं दिया। परमात्मा मुझे इस सुकृत्यका फल अवश्य देगा।"

इसके वाद ही दुर्योधनके प्राण पखेरु उसका देह-पिञ्चर छोड़ कर उड़ गये । सर्वोंने आश्चर्य के साथ देखा, कि उसके मृत शरीरपर अ।काशसे पुष्प वृष्टि हो रही है और गन्धर्व समुदाय गान कर रहा है।

इस प्रकार पाएडवोंकी विजय हुई। सव लोगोंने शङ्कनाद कर हर्ष ध्वनि की और युधिष्टिरकी जय मनायी। युधिष्टिरने वहाँसे लोटकर आत्मीय जनोंकी उत्तर क्रिया की और गड़ाके

तरपर एक मास निवास किया। अत्र यु घिष्ठिरने अपनी चारों, ओर अन्धकार पाया। आज न भीष्म थे, न द्रेग, न वे महारथी। आत्मीय जनोंके स्मरणसे उनके हृदयमें शोक सागर उमड़ पड़ा। उन्होंने कहा, कि मैं अब राज्य न करूंगा और किसी बनमें जा कर अपना जीवन व्यतीत करूंगा। अनेक ऋषि मुनियोंने उन्हें समकाया और शान्त किया। व्यासने उन्हें भीष्म पितामहके पास जानेका आदेश दिया। उन्होंनें कहा, कि वह तुम्हें राज नीति बतलावेंगे और तुम्हारा विषाद दूर कर देंगे।

महात्मा भीष्म सभी रणक्षेत्रमें शरशय्यापर कालयापन कर रहे थे। रथाद्धढ़ हो श्रीकृष्ण और भाइयों सहित युधिष्ठिर उन के पास गये। भीष्मने धर्मराज़को राजनीतिके रहस्य वतलाये और उनका खेद दूर किया। उत्तरायण होनेपर भीष्म परलोक वासी हुए। युधिष्ठिरने उनका भी यथा विधि अग्निसंस्कार किया।

युधिष्ठिरसे श्रोक्रष्णाने कहा,—सबकी इच्छा है, कि आप ही सिंहासनारुढ़ हो। लोकमत भी ऐसाही है, अतः हस्तिनापुर चलिये और शासनभार स्वीकार करिये। ऋषि मुनियोंके उपदेश, भीष्मकी शिक्षा और कृष्णाके उद्योगसे अब उनके शोक का शमन हो चुका था अतः वे चलनेको प्रस्तुत हुए।

धरमेराज रथारुढ़ हुए। भीम उनके सारथी बने। अर्जुन ने छत्र उठाया और नकुल तथा सहदेवने चमर लिये। इसी ठाटसे वह हस्तिनापुर पहुँचे। जनताने उनका बड़ी धूम भ्रामसे स्वागत किया। यथाविधि युधिष्ठिनका अभिषेक हुआ और वह सिंहासनास्तृ हो प्रजाका पालन-पोषण करने लगे। अर्जुन सेनापित बनाये गये और भीमको युवराजका पर्मिला। उनकी सुनीति और शासनसे प्रजाको वड़ा सुख प्राप्त हुआ और वह उन्हें कोटि कोटि आशीर्वाद देने लगी।

यह सब होने पर भी युधिष्ठिरका चित शान्त न हुआ। वह सर्वदा उदास बने रहते। वह कहते, कि मेरे पीछे समराशिमें इतने धन जनकी आहुति होगयी, लक्षाविध मनुष्योंका संहार हुआ और देशका समस्त वल और प्रताप विलुप्त हो गया! मैं इस दोषसे कब मुक्त हूंगा ?

भीष्म पितामहने युधिष्ठिरसे अश्वमेध यह करनेको कहा या। श्रीकृष्णने भी उनका ध्यान बटानेके उद्देश्यसे उस बातका समर्थन किया। युधिष्ठिरने उनकी वात मानली और उनकी बाह्मसे शेष चारो पाएडव यहका आयोजन करनेमें संलग्न हुए। ठीक समय पर पुरोहितोंने उन्हें दीक्षित किया। दिग्वजयके लिये घोडा छोड़ा गया और अंजुन उसकी रक्षाके लिये चले। कितनेही राजाओंने उसे बांधा, परन्तु वे सब परास्त कर दिये गये। निर्दिष्ट समय पर सब राजागण यहामें सम्मलित हुए और सारा,कार्य्य निर्विष्ठ समाप्त हुआ। युधिष्टिर चक्रवर्ती राजा स्वीकार किये गये।

इस प्रकार कोर्ति और पुराय सम्पादनकर धर्माराज धर्मा-नुसार राज्य करने लगे। कुछ कालके उपरान्त धृतराष्ट्र, गान्धारी चिदुर और सञ्जय चनको चले गये। कुन्ती भी उन्होंके साध गयीं। युधिष्ठिरने सबको दान पुण्य करनेके लिये यहुत साधन दिया। चनमें विदुरने योगद्वारा अपना शरीर त्याग दिया और धृतराष्ट्रादि चनमे आग लग जानेसे वहीं मस्मसात् हो गये। उधर द्वारिकामें श्रीकृष्णका भी शरीरान्त हो गया। यह सब समाचार सुन युधिष्ठिरको वैराग्य आ गया। उन्होंने राज्यभार अभिमन्युके पुत्र परीक्षितको सौंप कर बनकी राह ली। द्रौपदी और बारो भाइयोंने भी उनका साथ दिया।

वन्न तत्र विचरण करते हुए वह सब हिमालय पहुँचे। हिमालयमें क्रमशः द्रीपदी, सहदेव, नकुल, अर्जु न और फिर भीम सद्गतिको प्राप्त हुए। युधिष्ठिरके लिये विमान आया। परन्तु युधिष्ठिरने एक कुत्ते को देख कर कहा, पहले यह बैठे तब में बैठूंगा। उनका यह भाव देख, यमदेव प्रसन्न हो उठे और कुत्ते का वेश त्याग दिया। उन्होंने युधिष्ठिरकी अन्तिम परीक्षा लेनेके लिये कुत्ते का रूप धारण किया था। युधिष्ठिरको उन्होंने अपना प्रकृत रूप और स्वर्गका दृश्य दिखाया। युधिष्ठिरने दुर्योधनादिक कौरवोको स्वर्गमें देखा परन्तु द्रौपदों और भाइ-योको न देखकर पूछा, कि वे सब कहां हैं।

यमराजने उत्तर दिया, कि उनकी दूसरीही गति हुई है, उन्हें स्वर्गमें स्थान नहीं दिया गया। यह सुन युधिष्ठिरकों भाश्चर्य और दुःख हुआ। उन्होंने कहा—मैं भी स्वर्ग न जाऊँ गा। जहां वह सब हों वहीं मुझे भी छे चलो। उनके सहवासमें में नरकको भी स्वर्ग सम्भाग।

युधिष्ठिरकी यह वात सुन यमराजने उन्हें नरक भेज दिया नरकका दूश्य देख वह जरा भी विचलित न हुए, विक द्रौपदी और भाइयोंको वहां देख कर उन्होंने वही रहना खीकार किया। उनका यह स्वार्थ त्याग और वन्धुप्रेम देख कर देवतागण प्रसन्न हो उठे। यमराजने उन्हेंअधिक समय भ्रममें न रक्खा! उसी क्षण युधिष्ठिरने द्रौपदी तथा भाइयों सहित अपनेको खर्गमें पाया। यमराजने स्पष्टीकरण करते हुए वतलाया, कि यह सब माया आपकी परीक्षा लेनेके उहे श्यसेही की गयी थी।

यु चिष्टिरने पकाकी खर्गमें रहनेकी अपेक्षा खजनोंके साथ नरकमें रहना श्रेष्ट समभा। यहां उनके वन्धु-प्रेमकी परमावधि हो गयी। वास्तवमें भाई होंतो ऐसे हों। परास्परिक प्रेम और ऐक्य समान दूसरा सुख नहीं हैं। यु घिष्टिरकी आज्ञा, उनके भाइयोंने सदासर्वदा शिरोधार्व्यकी थी। सुख दुःखमें एक साथ रहना, क्षमाशील होना, समानता रखनी, प्रजाको सुख देना इत्यादि सद्गुणोंसे जो लाभ होता हैं, वह हमें यु धिष्ठिरकी जीव नीसे बात होता है। उन्होंने चालीस वर्ष पर्य्यन्त इन्द्रवस्थमें और युद्धके बाद छत्तीस वर्ष पर्यंन्त हस्तिनापुरमें राज्य किया। युद्धके समय उनकी अवस्था ८० के लगमग थी। यह देखनेसे ज्ञात होता है, कि उन्होंने १२५ वर्ष से भी अधिक की अवस्थामे स्वर्गारोहण किया था। कल्रियुगर्मे सर्वप्रथम उन्हींने अपना संबत चलाया था। वह ३०४४ वर्ष चला और उसके बाद विक्रमका संवत प्रचलित हुआ। अव भी भारतके दक्षिण

भागमें उसका प्रचार है। युधिष्ठिर, गो ब्राह्मण प्रतिपाल और याचकोंके लिये कल्पद्रुम थे। उनका यश दिगदिगन्तोंमें व्याप्त है। भाज भी हम लोग 'उन्हें धर्मिष्ट और साधुपुरुषकी तरह स्मरण करते हैं, और उनके प्रति श्रद्धा एवम् पूज्य भाव प्रकट करते हैं।



## में बहु बर अज़ेन । १. १. काल-काल-काल-धे.

पूजि हैं विश्वविख्यात वीर नर चन्द्रवंशी राजा पाण्डुके पुत्र थे। कुन्तोंके तीन पुत्रोंमें यह सबसे छोटे थे। उनका जन्म दुर्वासाके मन्त्र प्रभाव और इन्द्रके अ'शसे द्वापरयुग में हुआ था। अर्जुन और श्रीकृष्ण यह दोनों नर नारायणके अवतार गिने जाते हैं। अर्जुनका वर्ण श्याम, 'आकृति दीर्घ स्कन्ध उच्च, वक्षस्रळ विशाल और नेत्र कमल समान थे। द्रोणाचाय्यं के निकट धनुर्विद्याका ज्ञान प्राप्तकर उन्होंने उन की प्रीति सम्पादन की थी। \* गुरुने प्रसन्न हो उन्हें बहाशिरो

<sup>#</sup> द्रोगाचार्यने एक दिन ग्रपने शिष्योंकी परीक्षा लेनेके उद्देश्यसे एक स्थानमें एकत्र किया। उन्होंने एक वृक्षकी चोटी पर एक कृत्रिम पत्नी मैटालकर सर्वोसे कहा, कि तुम लोग उसे ताककर तीर मारनेको तय्यार हो जाग्रो, मैं जब कहूंगा तब तुम्हे उस पत्नीकी ग्रांख फोड़नी पढ़ेगी। इसके बाद उन्होंने युधिष्टिरसे कहा, कि तुम निशाना लगानेको तय्यार रहो, परन्तु जब तक में न कहूं, वाग्र न छोड़ना। युधिष्टिरने कहा—''जो ग्राज़ा' इसके बाद उन्होंने पृद्धाः तुम क्या देख रहे हो। युधिष्टिरने कहा, में ग्रापको, ग्रपने भाइयोंको तथा श्रन्य सर्वोंको देख रहा हूं। दोग्राचार्य्य ने यह सन उन्हें हटा दिया श्रीर दुर्योधन, दुःशासन, क्या इत्यादि सर्वोंसे ऐसाही प्रश्न किया। सर्वोंने उन्हें वैसाही उत्तर दिया, परन्तु श्रन्तमें जब ग्रांने पूछा, तब उन्होंने कहा, कि मैं तो केवल उस पत्नीकी श्रांख भर

नामक एक अस्त्र दिया था, जिसमें ब्रह्माएडको लय करनेकी शिक्त थी। वह सर्व प्रकारकी युद्धकलामें निपुण थे। परन्तु धनुर्विद्या तो उन्हींकी हो गयी थी। वह चतुर, धोर, विजयी और प्रतापी योद्धा थे। स्पष्ट वक्ता होनेपर भी उनका हृदय कोमल था। वहे भाइयोंका वह बड़ा सम्मान करते थे। वह सत्यवादी, बीर, गोब्राह्मण प्रतिपाल, दृढ़प्रिक्त, शान्त, निद्रा-जित, चालाक, नृत्य और सङ्गीतक, धिम्मेष्ट और नीतिमान थे। व्यावहारिक विषयोका उन्हे पूर्ण ज्ञान था। ईश्वरोपासना इत्यादि नित्यकर्म करनेमें वह सदा नियमित रहते थे। वाण चलानेमें वह ऐसे निपुण थे, कि बाये हाथसे भी अचूक निश्नाना लगाते थे।

द्रोणाचार्य्य पांचालदेशके द्रुपद राजासे अप्रसन्न रहते थे। अतः गुरु दक्षिणामें कौरवोंसे उसे दएड देनेको कहा। कौर वोंने द्रुपदसे युद्ध किया, परन्तु पराजित हो लौट आये। यह देखकर अर्जुन गये और उसे बन्दी बनाकर गुरुके पास ले आये। अर्जुनका यह पराक्रम देखकर द्रोणाचार्य्यको बड़ा आनन्द हुआ।

देखता हूं। द्रीयाचार्य्य इस उत्तरसे सन्तुष्ट हुए और उन्हे वागा चलानेकी खाला दी। अर्जु नने तत्काल बागा चलाया और पत्तीकी आंख फोड़कर उसे नीचे गिरा दिया। द्रोगाचार्य्य यह देखकर बढ़े प्रसन्न हुए और बोले, कि जब तक चित्त एकाग्र न होगा तब तक कार्य्य ठीक रूपसे न होगा। जिस समय मन एकाग्र हो जायगा, उस समय उस कार्य्यके अतिरिक्त दुनियाकी कोई बात मनमें नही श्रायगी और काय्य सिद्धि श्रवश्य होगी।

जिस समय राजा धृतराष्ट्र हस्तिनापुरके सिंहासनको सुशो भित कर रहे थे और युधिष्टिर युवराज थे, उस समय भी अर्जुनने अनेक प्रसङ्गोंपर वीरता दिखायी थी और सबका प्रेम सम्पादन किया था। इसके वाद जब लाक्षागृहसे बचकर वह बन-वास करने लगे तब उन्होंने अङ्गारपर्ण नामक एक गन्ध्रवंसे युद्धकर उसे पराजित किया। गन्ध्रवंने उन्हें सूक्ष्म पदार्थ दर्शक-चाक्षु पी-गन्ध्रवांक्ष विद्या सिखाई और अर्जुनने उसे अग्न्यास्त्र विद्या सिखायी। इसके वाद वह द्रौपदींके स्वयंवरमें गये और मत्स्य वेधकर द्रौपदींको प्राप्त किया। उन की यह विजय देखकर अनेकोंका हृदय द्वोपाग्निसे जल उंठा और उन्होंने यगड़ा मचाया, परन्तु अजुनने शस्त्रास्त्र और भीमने एक वृक्ष द्वारा उन्हें परास्त किया।

कुछ कालके उपरान्त जब धृतराष्ट्रने आधा राज्य दे दिया और वह अपने भाइयोंके पास इन्द्रप्रक्षमें रहने लगे, तब एक दिन एक ब्राह्मणने आकर कहा, कि मेरी सबत्स धेनु कोई खुरा ले गया। अर्जुनने उसे ध य्ये दिया और खयं अपना धनुप वाण लेने गये। देवयोगसे उनकी दृष्टि युधिष्टिर पर पड़ गयी, जो कि उस समय द्रौपदी सह एकान्त सेवन कर रहे थे। उन्हें देखतेही अर्जुनको अपनी प्रतिज्ञाका स्मरण हो आया। ब्राह्मणकी धेनु तो लाकर उसे देदी और आप वन जानेका तय्यार हुए।

वात यह थी, कि पांचों भाइयोंने एक दूसरेके अन्तःपुरमें

प्रवेश न करनेकी प्रतिज्ञा की थी। यह मो निश्चय किया थी, कि यदि इस प्रतिज्ञाके विपरीत कोई किसीके अन्तःपुरमें चला जायगा और किसीको एकान्त सेवन करते देख लेगा, तो उसे पापका प्रायश्चित करना पड़ेगा। प्रायश्चितमें वारह वर्षका वनवास निश्चित कर रक्खा था। अर्जुन भी तद्मुसार वन जाने को प्रस्तुत हुए। युधिष्ठिरने उनका दोष क्षमा कर दिया और वन न जानेके लिये बहुत समकाया। उन्होंने यह भी कहा, कि तुग्हें विवश हो परोपकारके लिये उस स्थानमें जाना पड़ा था, अतः तुम दोषी नहीं हो, परन्तु अर्जुनने आग्रह पूर्वक कहा, कि में प्रतिज्ञा अश्वरण्ञः पालन कहंगा। कुछ भी हो, में दोषी हुं।

अर्जुन उसी दिन इन्द्रप्रथसे निकल पड़े। सर्व प्रधम वह
गड़ाद्वार गये और वहा स्नान किया। वहांसे लौटते समय उलूपी नामक गन्धर्व क्रन्यासे भेट हो गयी। उसका आग्रह देखकर
अर्जुनने उसके साथ गन्धर्व विवाह कर लिया। उसके द्वारा
उन्हें इरावान नामक पुत्रकी प्राप्ति हुई। इसके बाद उन्होंने
यद्रीनाथ, केदारनाथ और हिन्गयवन्धुकी यात्रा की। वहांसे
वह नैमिपानगय गये और तपोचनकी प्रदक्षिणा की। नैमिषानग्य
से बहु और बहु गये और वहांसे दक्षिणको प्रखान किया।
दक्षिणमें महेन्द्र पर्वत देखा। वहांसे वह मणिपुर गये। मणिपुर
के राजाका नाम था चित्रवान। चित्रवानके एक चित्राङ्गी नामक सुन्दही कन्या यी। अर्जुनने उसका पाणि प्रहण किया

और तीनवर्ष वहाँ रहे ॥ चित्राङ्गीके उद्दरसे वभ्रु बाहन नामका प्रतापी पुत्रका जन्म हुआ और वही चित्रवानके राज्यका उत्तरा- धिकारी हुआ।

वित्रवानसे विदा हो अजुंन दक्षिणकी ओर अग्रसर हुए और समुद्रके समीप पहुंचे। वहां सौभद्द, पोळोम, अगस्त्य, कारध्रम और भारद्वाज यह पांच तीर्थ थे, और वह नारोतीर्थ के नामसे विख्यात थे। अजुंनने देखा, कि उनमें एक भी मनुष्य स्नान करने नहीं जाता। उन्हें बड़ा आश्रय्यं हुआ और वहांके महिषयोंसे इसका कारण पूछा। महिपयोंने वतलाया, कि प्रत्ये कमें एक एक मगरी रहती है और उन्हींके मयसे कोई उनमें स्नान नहीं करता। कारण जान कर भी अर्जुन भयभीत न हुए। उन्होंने वहां स्नान करनेका निश्चय किया और सर्वप्रथम सौभद्र तीर्थ में प्रवेश किया। प्रवेश करनेके साथही उन्हें मगरीने एकड़ लिया, परन्तु अर्जुन बड़े पराक्रमो थे: वह खयं उसके प्रास न चने, विक उसेही वाहर खीच लाये। वाहर आतेही वह मगरी एक सुन्दर रमणीके वेशमें परिणत होगयी।

अर्जु न यह बाध्यर्य जनक घटना देखकर बड़े विचारमें पड़ गये और उस रमणीसे उसका पिट्य पूछा। उसने अपना परिचय देते हुए वतलाया, कि मैं कुचेर सभाकी एक अप्सरा हूं। मेरा नाम है वर्गा। एक दिन मैं सौरमेया, समीची, खुदबुदा और लता इनचार सिखयोंके साथ अरण्यमें गायन गातो हुई विचरण कर रही थी। वहीं एक ऋषिकुमार रहते थे, परन्तु हम उन्हें न देख 150 Par

सर्मा । वह एकान्तमें अध्ययन कर रहे थे । हमारी कीड़ासे उनके अध्ययनमें वाधा पड़ी अतः उन्होंने क्रुद्ध हो कर शाप दिया कि तुम पांचो मगरी हो जामो। शाप सुन हम कांप उठो और उन्हें चन्दनकर मुक्त होनेका उपाय पूछा। उन्होंने कहा, कि न्सी वर्ष व्यतीत होने पर किसी महापुरुपके स्पर्शसे तुम्हारा उद्धार होगा। उसी दिनसे मैं मगरी वन गयी और इस तीर्थ में आ पड़ी। आज आपके स्पर्शसे मेरी मुक्ति हुई। यस, यही मेरी मात्मकथा है। मेरी अन्य चार सांख्यां इन चार तीर्थोंमें पड़ी हैं, रूपया उनका भी उद्धार करिये। अड्डोनने उसकी यह बात सुनकर प्रत्येक तीर्थमें स्नान किया और उसकी चारी सिखयोंका उद्धार किया। सवोने एकत्र हो अर्जुनकी स्तुतिकी और दिव्य रूप धारण कर अपने लोक चली गयी। उस दिनसे लोगोका भय जाता रहा भौर सव तीर्थींमें स्नान करने छगे।

वहांसे अर्जु न शिवकाञ्ची और विष्णुकाञ्चीके दर्शनकरने गये विष्णुकाञ्चीके वाद वह काम्यवनमें आये। वहां शिवका समाधि स्थान था। अर्जु नको वैठे देखकर् शिवको वड़ा क्रोध आया। वातही बात दोनोंमें युद्ध होने लगा। शिवके शराघातसे अर्जु न मूर्च्छित होकर गिर पहे। उन्हें मूर्च्छित देखकर शिवको द्या आ गयी। वह उनका युद्ध-कौशल देख प्रसन्न हो उठे थे, अतः उनकी मूर्च्छां दूर कर कबच और कुएडल उपहार दिये।

इसके बाद अर्जु न रामेश्वर गये। वहां हनुमानसे भेट हुई। हनुमानने विस्तार पूर्वक उन्हें रामचरित्र कह सुनाया। एक दिन

उन्होंने हँस कर कहा, कि यदि राम इतने प्रतापी और शिकिशाली थे तो उन्होंने वाणका संतु क्यों न रवा ? हनुमानने कहा, वह इतना मजवून नहीं हो सकता था। वह तुरन्तही दूर जाता। अर्जुनने कहा, असंभव! मैं होता तो वाणसेही काम लेता। हनुमानने कहा—अच्छा, तुम वाणसे सेतु बना दो, मैं उसे तोड़कर दिखादूं। अर्जुनने कहा-स्वीकार है, यदि तुम तोड़ दोगे तो मैं अग्नि प्रवेश कर अपना प्राण दे दूँगा। हनुमानने भी स्वीकार किया, कि यदि मैं न तोड़ सकूँगा तो दासता स्वीकार कर तुम्हारी ध्वजा पर वैठ रहा ककँगा।

इस प्रकार प्रतिक्षायद हो अर्जु नने एक योजनका शर-सेतु तथ्यार कर दिया और इनुमानने उसे उछल कृद कर तोड़ भी डाला। अर्जु न यह देख विस्मित हुए और प्रतिक्षा पालनके लिये चिता तथ्यार की। उसी समय वहां ब्राह्मण वेशमें श्रीकृष्ण आ पहुचे। उन्होंने दोनो जनकी वात सुनी और कहा, कि मुझे तुम्हारी वातों पर विश्वास नहीं होता। कोई साक्षी भी हैं! साक्षी कोई न था, अत: फिरसे पुल बांधना और तोड़ना स्थिर हुआ। इस बार पुलके नीचे श्रीकृष्णने सुदर्शन चक्र रख दिया अत: वह हनुमानसे न दूर सका। अब वह अर्जु नकी अधीनता स्वीकार करनेको वाध्य हुए और उनकी ध्वजामें वैठ रहने लगे।

यहांसे यजु न द्वारिका गये। द्वारिकामें उन्होंने श्रीकृष्णकी सम्मतिसे चलरामकी इच्छा न होनेपर भी सुभद्राका हरण कर उसका पाणिग्रहण किया। इस समय उन्हें रुद्धप्रस्थ छोड़े ग्यारह वर्ष हो चुके थे, अतः एक वर्ष और तीर्थाटन करते रहे। वारह वर्ष व्यतीत होतेही वह सुनद्रा सहित इन्द्रप्रस्थ गये और भाइयोंसे भेट की। द्रौपदीने 'सुमद्राको वहिनको तरह रफ्ला और कभी उससे द्वेप न किया। कुछ कालके उपरान्त सुमद्राने अभिमन्यु और द्रौपदीने श्र्तकर्मा नामक पुत्रोको जन्म दिया।

एक समय ग्रीष्मऋतुमें वह कृष्ण, द्रीपदी, सुभद्रा इत्यादि सहित यमुनाके तट पर वन विहार कर रहे थे। वहीं ब्राह्मण वेशमें अग्निदेवने आकर कहा, कि मैं खाएडव-वनको मक्षण करना चाहता हूं। साथही यह भो कहा, कि इन्द्र मेरे इस कार्यमें बाधा हेंगे और सम्भवतः उनसे युद्ध भी करना पहेगा। अर्जुनने कहा-तुम ब्राह्मणहो अत: मैं तुम्हारी प्रार्थ ना अस्वीकार नहीं कर सकता। इन्द्रसे युद्ध भी करनेको मैं प्रस्तुत हूँ। मेरे पास अनेक शस्त्रास्त्र हैं परन्तु रथ और उत्तम धनुष नहीं है। यह सुन कर अग्निदेव पाताल गये और बद्दणके पाससे गाएडोव धनुष सक्षय तूणीर तथा विजय रथ छा दिया। उसी रथमें आखड़ हो सुप्ण और अर्जु ने खार्डच वन गये। अग्निने अपना काटर्या रम्भ किया, कि इन्द्र प्रेषिता दैत्य, राक्षस, यक्ष और गन्धर्वादि अ थाकर वाधा देने लगे। अर्जुनने अपने प्रवल पराक्रमसे सबका संदार किया। मयासुरने क्षमा प्रार्थना की। अतः उसे अभय दान दिया। अग्नि- देव तृप्त हुए और लक्कितही इन्द्रने भी क्षमा प्राथिता की।

जय युधिष्ठिरने राजस्य यझ करना स्थिर किया, त. श्रोकृष्णु नै प्रथम जरासन्धको पराजित करना श्रेयस्कर बतलाया। उस समय भीम और श्रीकृष्णुके साथ अर्जुन भी ब्राह्मण वेशमें जरासन्धके पास गये थे। जरासन्ध और भीमसे युद्ध ठहर खुका था। अत: उस प्रसङ्गपर अर्जुनको कोई काम न करना पड़ा और भीमनेही उसे मार डाला।

राजस्य यक्षके लिये धन और जन दोनो चाहिये। चार
माइयोंने चारों ओर जाना स्थिर किया। अर्जुन उत्तरकी ओर
रवाना हुए और उधरके नरेशोंको पराजित कर उनसे राजस्म
प्रदण करने हंगे। उन्होंने इन्द्रप्रस्मे निकलकर कुलिन्द, आनर्च,
कालकुट, अपरवत्तर, और सुमण्डल इन देशोंको विजय किया।
इसके वाद वह शाकलद्वोप गये और वहांके प्रतिविध्यनी नामक
नरेशको पराजित किया। उसे अपने साथ ले वह प्रागज्योतिष
गये। वहांके राजाका नाम था भगदत्त। भगदत्तने किरात और
चीन देशकी सहायता प्राप्तकर, आठ दिनोंतक भीषण युद्ध किया,
परन्तु अन्तमें पराजित हुआ और अर्जुनने उससे राजलमें विपुल धन-राशि प्राप्त की।

अर्जुन जिसे पराजित करते थे, वही उनका प्रेम सम्पादन करनेके लिये लालायित हो उठता और सैन्य सह उनकी सहां-यता करनेको प्रस्तुत हो जाता था। दिग्विजयके कार्य्यमें इससे बड़ी सहायता मिली। दिन प्रतिदिन अर्जुनकी सेना बढ़ती ही गयी। भगदत्तको पराजित कर, वह पुन: उत्तरकी और आगे बढ़े और अन्तगिरि देशको जीतकर, उससे राजस्व वसूल किया। वहाँका राजा भी उनके साथ हुंथा।

इसके वाद वह उल्रुक देशके वृहन्त राजाके पास गये। वहाँ कतिएय पहाड़ी राजाबोंसे युद्ध हुआ, परन्तु वे सव उनकी आधीनता स्वीकार करनेको वाध्य हुए। वादको सेनाविन्दु वामदेव, और सुदामा नामक नरेशोंको पराजित किया। साथही अपर, उलूक, पञ्चगण, देवप्रश प्रभृति देश तथा पौरवंश्वर नामक राजाको भी आधीन किया । पर्वतवासी दस्युराज तथा उत्सद, संकेत सप्तगण इत्यादिके अधीश्वरोंको भी परा-जितकर उनसे राजल प्रहण किया। इसके वाद काश्मीर, कोहित, त्रिगत और कोकनद देशके नरेशोंको आधीन किया। अभिसार देशके चित्रसेन, उस्चापुरके रोगमान, सिंहपुरके चित्रा युध, तथा उत्तर सुद्य और उत्तर चोळके नरेशोंसे भी राजस महण किया। महाशूर बालहीक नरेशको भी वश किया तथा काम्बोज सहित दरद देशके निवासियों पर विजय प्राप्त की।

वहाँसे वह ईशानकी ओर अग्रसर हुए और एक द्स्यु रा-जाको आधीन किया। वादको छोह और परम काम्बोज देशपर विजय प्राप्तकर उत्तरकी ओर ऋषिक नामक देश (किसया) के शासकको पराजित कर उससे आठ शुकोदर तथा मयूरगतिवाछे कितनेही अध्य प्राप्त किये। वहाँसे वह हिमा-छयकी ओर आये और वहाँके नरेशोंसे आधीनता स्वीकार करायी। वादको श्वेत पर्वतका अतिक्रमणकर किं पुरुष देश गये और वहांके द्रुम पुत्रोंको पराजित किया। हाटक देशपर भी विजय प्राप्तकर, वह मानसरोवर, और ऋषि कुल्या नदीकी ओर गये। वहांके गन्धर्च रिक्षत देशोको आधीनकर कितनेही विचित्र वर्णके अभ्य प्राप्त. किये। वहाँसे वह उत्तरकी ओर हरिवर्ष नामक देशमें गये और वहांके विशाल काय मनुष्योंको पराजित किया। इस प्रकार दिग्वजयकर वह इन्द्रप्रस लीट आये और राजस्वमें पाया हुआ समस्त धन युधिष्ठिरके चरणोंपर रख दिया।

यह 'निर्विष्ठ समाप्त हुआ। दुर्योधन पाएडवोंका ऐश्वय्य न देख सका। उसने युधिष्ठिरको कपट द्यू तमें निमन्त्रितकर उनका सर्वस्व हरण कर लिया। पाएडव तेरह वर्षके लिये बन जाने को वाध्य हुए। अह त वनमें व्याससे भेंट हुई। उन्होंने अर्जु नको तीर्थाटन और तपस्या करनेकी सलाह दी। अर्जु न उनके आदेशानुसार हिमालय पारकर इन्द्रकील पर्वतपर गये और वहां तप करने लगे। पहला मास पत्ते खाकर विताया। दूसरेमें केवल जलपान करते रहे। तीसरे मासमें धूम्रपान किया और चतुर्थ माससे वायु मक्षण कर घोर तप करने लगे। वह केव ल पदांगुष्ठके सहारे खड़े रहते और हाथ उठाये ध्यानमें लीन रहते थे।

अर्जु नका यह तीव्र तप देखकर देवताओका आसन हिल उठा। शिवने उनकी परीक्षा लेना स्थिर किया। उन्होंने मूक नामक दैत्यको उनके पास मेजा और वह वाराहका रूप धारणकर उनको तङ्ग करने छगा। अर्जु नने उसे गाण्डीव धनुषसे मार डाछा। यह देख िवने किरातका रूप धारणकर उनसे कहा, कि तूने मेरे वनमें यह हिंसा क्यों को ? तुक्ते मेरे साथ युद्ध करना पड़ेगा।

अर्जुनको बाध्य हो युद्धार्थ प्रस्तुत होना पड़ा। उन्होने अनेक बाण मारे, परन्तु कोई फल न हुआ। अन्तमें वह गाण्डी वसे दृंडका काम लेने लगे और शिवपर प्रहार करने लगे, परन्तु शिवने उसे ग्रास कर लिया। अर्जुन अब निरस्त्र हो मल्लयुद्ध कर ने लगे परन्तु अर्जार हो रहे थे अतः मूर्च्छित हो गिर पड़े। शिव उनको यह दूढ़ता देख प्रसन्न हो उठे और उन्हें सचेतकर साक्षात दर्शन दिया। अर्जुनने महेश्वरको खड़े देख गद्गद् कएठ से उनकी स्तुति की। शिवने प्रसन्न हो उन्हें पाशुपत नामक एक अल और आशीर्वाद दिना। इसके बाद यम, बरुण और कुवेरादि देवताओंने भी प्रकट हो, उन्हें शस्त्रास्त्र और वरदान दिये। इन्द्रने स्वयं उपिष्यत हो उन्हें स्वर्ग देखनेके लिये निमः नित्रत किया और अपना रथ भी भेज दिया।

नकी यही अभ्यथं ना की। अर्जु न वहां पांच वर्ष रहे और इन्द्र का आतिथ्य ग्रहण करते रहे। उन्होंने अपना समय व्यथं ही न खोया विक वहा भी अस्त्र, शस्त्र, गायन, वादन, और नृत्यादि विद्याओं का झान प्राप्त किया। निवात कवच, कालकेतु और हिरस्य पुरवासी यह तीन असुर बढ़े प्रवल थे और इन्द्र उन्हें पराजित न कर पाते थे। चीर अर्जु नने अनायास ही उनपर

इन्द्रके रथपर थाढढ़ हो अर्जु न देवलोक गये। इन्द्रने उ-

विजय प्राप्त कर ली। अर्जु नका यह पराक्रम देख इन्द्रके हर्ष का पाराचार न रहा। वह उन्हें बड़े प्रेमसे रखने लगे।

खर्गलोकमें अनेक अप्सराये थीं, जिनमें उर्वशी सर्वश्रेष्ट थी। अर्जुनकी तेजस्विता देख उनपर मोहित हो गयी और एक दिन हाय भाव करती हुई अर्जुनके पास गयी। अर्जुनने उसे माता कह सम्बोधित किया और वैठनेको आसन दिया। अर्जुनका यह कार्य्य उसकी इच्छाके विपरीत हुआ। अतः उसने उन्हें शाप दिया कि तुम नपु सक हो जाओगे और स्त्रियोंमें तुम्हें रहना पड़िगा। अर्जुनने यह हाल इन्द्रसे कहा और अपनेको निरप्राध बताकर खेद प्रकट किया। इन्द्रने शापकी अवधि एक वर्ष की कर दी और कहा कि चिन्ता न करो, तुम्हें जब एक वर्ष अज्ञात बास करना पड़ेगा तब इसी शापको तुम्हारा उपकार होगा। इसके बाद अर्जुन अपने भाइयोंके पास चले आये और काम्यवनमें रहने लगे।

दुर्योधनका स्वभाव खच्छा न था। पाएडवोंको चिढ़ाने और उन्हें अपना पेश्वर्य दिखाने केलियेवह उनके पास था रहा था। ' मार्गमेंकहीं चित्रसेन नामक गन्धर्वसे युद्धं हो गया और उसने दुर्यो-धनको पराजित कर वन्दी बना लिया। जब यह समाचार युधि-धिरने सुना तो उन्हें बड़ा कप्ट हुआ। उन्होंने तत्काल अर्जु नको उसे छुड़ा देनेकी आज्ञा दी। अर्जुन, भीम, नकुल तथा सहदेवको साथ छे घटनास्थल पर गये और चित्रसेनको पराजित कर दुर्योधनको बन्धन मुक्त किया। एक दिन पाएडव मृगया खेलने गये थे। आश्रममें द्रौपदीको छोड़ और कोई न था। दैवयोगसे वहां जयद्रथ जा पहुँचा और द्रौपदीको अकेली देख, उसे वलात् हरण कर चला। पाएडवोंने शीवही उसका पता लगा लिया और अर्जुन तथा भीमने उसे चन्दी बना कर समुचित दएड दिया।

तेरहवे वर्ष पाएडवोने वेश यदलकर राजा विराटका आश्रय प्रहण किया। अर्जुनने वृहक्षला नाम धारण कर अन्तः पुरमें प्रवेश किया और ख्रियोंको सङ्गीत शास्त्रकी शिक्षा देने लगे। उर्वशीके शापसे उनको वडो सुविधा हो गयी और कोई उन्हें पहचान न सका। यदि इस वर्ष कौरवोंको पाएडवोंका पता मिल जाता तो पाण्डवोंको पुनः बारह वर्ष वनमें रहना पड़ता। शर्त ऐसी ही थी। अतः कौरव उन्हें वडी सर गर्मीके साथ खोज रहे थे।

विराटके सेनापितका नाम कीचक था। वह बड़ा अविचारी था। द्रौपदी भी वहीं सैरिन्ध्रीके वेशमें वर्तमान थी।
वह उस पर मोहित हो गया और उस पर अत्याचार करने
पर उद्यत हुआ। द्रौपदीने पाण्डवोंसे यह हाल कहा और
भीमने विवश हो उसे युक्ति पूर्वक मार डाला। किसीको ज्ञात
न हो सका, कि यह कार्य्य किसने किया। कौरचोंने सर्वत्र
पाण्डवोंका पता लगाया परन्तु कहीं पता न चला। विराट नगरमें वह खोज करना चाहते थे, परन्तु कोई युक्ति न चलती थी
जब उन्होंने सुना कि कीचकको किसीने मार डाला तब उनका
सन्देह दृढ़ हो गया। विना सेनापितके सेना सञ्चालन भी ठीकसे

र आक्रमण कर

न होगा यह सोचकर उन्होंने विराट नगर पर आक्रमण कर दिया । अर्जु नको उस प्रसङ्ग पर प्रकट होना पड़ा । अज्ञात वासकी अवधि भी समाप्तहो चुकी थी। अतः भयका भी कोई कारण न था। अर्जुनने विराट कुमार उत्तरको सार्थी वनाया और रणभूमिमें पदार्पण किया। उनके शस्त्रास्त्र जङ्गलमे रक्खे हुए थे। अर्जुन वह उठा छाये और गाण्डीव धारणकर कौरव द्रलपर वाणे वर्षा करने लगे। कुछ ही देरमें वह विजयी हुए और शत्रु सेना विश्वंखलित हो गयी। सबको उसी दिन पाण्डवोंका प्रकृत परिवय मिल गया। तेरह वर्ष व्यतीत हो चुके थे। अतः कौरवोंका उद्योग भी निष्कल रहा। विराटने पार्ण्डवोंके प्रति कृतज्ञता प्रकट कर क्षमा प्रार्थना की अर्जुनसे उत्तराका पाणिग्रहण करनेको कहा, परन्तु अर्जुनने उसे शिक्षा दी थी-एक प्रकारसे वह उसके गुरु वन चुके थे, अत: उन्होंने अखीकार किया। उनके अस्वीकार करने पर उत्तराका विवाह अभिमन्युके साथ कर दिया गया और सदाके लिये दोनों राज-वंशोंमें सम्वन्ध स्थापित हो गया।

जर्व महाभारतका भीषण समर वारम्भ हुआ और श्रोकृष्ण ने उनका रथ दोनों दलोंके मध्यमें खड़ा किया, तब अर्जु नके हृद्यमें मोह उत्पन्न हो गया । उन्होंने अपने हथियार फॅक दिये और कहा, कि मैं राज्यके लिये आत्मीय जनोका विनाश न कर्कगा। उनकी यह दशा देखकर श्रीकृष्णने उन्हें क्षत्रिय धर्म का तत्व, आत्माका अमरत्व आदि समकाकर उन्हें शीघ्र ही फिर यद्भके लिये तय्यार कर दिया था। वादको अर्जु नने दश दिन भोष्मसे युद्ध किया और अनेक महारिधयोंके प्राण हरण किये। जब भीष्म आहत हो शर शय्यापर पड़ रहे, तब भाइ-योंके साथ अर्जु न भी उनके पास गये थे। उस समय भीष्म का शिर लटक रहा था अतः उन्होंने कुछ नीचे रख देनेको कहा। कौरव सुन्दर तकिया छे आये परन्तु वह भीष्मको पसन्द न आया। उन्होंने अर्जु नकी ओर द्वष्टिपात किया। अर्जु न उनका भाव समक गये और तीन बाणोंका तकिया बना दिया। उसी समय भोष्मने जल मागा। अजुनने एक बाण पृथंबीमें मार दिया। तुरन्तही पाताल गङ्गाकी धारा फ्रयकर भीष्मके मुखमें पडने लगी। उसी दिनसे वह खान वाणगङ्गा के नामसे विख्यात हुआ। अर्जु नने इसी प्रकार युद्धमें अनेक पराक्रम किये थे, फलतः पाण्डवोंकी जय और कौरवोंकी परा जय हुई थी।

युधिष्ठिरते अपने राजत्वकालमें अश्वमेध यह किया था। उस समय नियमानुसार अश्व छोड़ा गया था और अर्जुन दिग्विजय करने गये थे। कतिएय नरेशोंने उनसे युद्ध किया था। परन्तु अर्जुनने उन्हें परास्त कर दिया था। अश्वमेधके अग्नि कुएडकी रक्षाका भार भी अर्जुननेही प्रहण किया था। यह समाप्त होनेपर सब लोग उनकी प्रश्ना करते हुए अपने अपने स्थानको गये थे।

धर्माराजने अपने शासनकालमें अर्जु नको सेनापति नियुक्त

किया था। अर्जुनने उस समय भी अपनी योग्यताका परिचय दे सयका प्रोम सम्पादन किया था। कुछ कालके उपरान्त श्री रूप्णका शरीरान्त हुआ। यह समाचार सुनं अर्जुनको अवर्ण-नोय शोक हुआ। श्रीरूप्णके कथनानुसार वह द्वारिका गये थे और यहांसे उपसेन घसुदेव तथा विश्ववा स्त्रियोंको हस्तिना पुर लिवा लाये थे। श्रीरूप्णके वज्र नामक पौत्रको इन्द्रप्रस्य और अपने परीक्षित नामक पौत्रको हस्तिनापुरके सिंहासनपर स्थापित कर यह भाइयों सहित उत्तराखाएडको चले गये थे। यहीं कुछ कालके याद वह सद्गतिको प्राप्त हुए।

धनुर्घर धर्जुन रण चतुर और युद्धकला कुशल थे। उनकें समान धनुर्विद्या विशारद और कोई नहीं हुआ। बड़े माइयों पर सदा पूज्य माय रखते थे। अनेक यार श्रीकृष्णके साहाय्य से यह विजयी हुए थे, तथापि वह अद्वितीय वीर और अद्भुत शक्तिशाली थे। अनेक वार उन्होंने अकेले ही विजय प्राप्त की थी। यह अपने बुद्धि, वल, उत्साह, और धनुर्विद्याके कारण विख्यात हैं। अर्जुन वाणावलीके नामसे आज भी लोग उन्हें समरण करते हैं और आदरकी दृष्टिसे देखते हैं। धन्य है ऐसे प्रतापी पुरुषकों!



## में भाष्मिषितामह । १. इ.माल-माल-माल-इ.

हि परमपवित्र दैवी महापुरुष चन्द्रवंशीय कुरु-कुली नाम था गङ्गो । यह आठवसुओंमें एक वसुके अवतार गिने जाते हैं । गङ्गाने शापित हो मर्त्य लोकमें जन्म लिया था। जव शापकी अवधि पूरी हो गयी तब वह स्वर्ग चलीं गयीं और शान्ततुकी इच्छासे भीष्मको भी साथ छेती गयीं। गङ्गाने उनका लालन पालन किया और जब वह बड़े हुए तब बृहस्पतिके पास विद्यो पार्ज़ान करने लगे। बृहस्पतिने उन्हें वेद वेदाङ्ग और धनुर्वेदकी शिक्षा दो। इन्द्रादि देवोंने प्रसन्न होकर उन्हें अनेक प्रकारके शस्त्रास्त्र दिये। इसके बाद गङ्गाने उन्हें शुक्राचार्य्य और परशुराम के पास मेजा। भोष्मने उनके निकट धनुर्विद्याका विशेष झान प्राप्त किया। चौबीस वर्षकी अवस्था होनेपर गङ्गाने उन्हें शान्त जुके। सौंप दिया। गङ्गाके पुत्र थे अतः वे गाङ्गोय नामसे भी पुकारे जाते थे। अखण्ड ब्रह्मचर्ळाके प्रतापसे वह देव स-मान दैदीप्यमान प्रतीत होते थे। यत: लोग उन्हें देवदत्त भी कहते थे।

राजा शान्तनुका चित्त प्रिय पत्नीकी विरह-व्यथासे व्यथित

रहता था। जबसे गङ्गा भीषाको सौंप पुनः स्रीट गयीं तबसे वह और भी न्याकुछ होउठे थे। उनको संसार असार प्रतीत होता था परन्तु वित्रश हो किसी प्रकार कालयापन कर रहे थे। एक दिन षष्ट यमुनाके तरपर वायु सेवन कर रहे थे। एकाएक उन - की दृष्टि एक लावस्यवती तरुण कन्यापर पड़ी। उन्होने उस से उसका परिचय पूछा। उत्तरमें उसने कहा, कि मेरा नाम सत्यवती है और मैं एक घीवरकी कन्या हूँ। वह इतनी रूप वती थी कि शान्ततुको उसकी वातपर विश्वास न हुआ। एक धीवरके यहां उन्होंने लाव्ययराशिका उत्पन्न होना असम्भव सममा। कुछ भी हो वह उसकी कमनीय कान्तिको देखकर मुग्ध हो गये और उसका पाणित्रहण करनेको लालायित हो उठे। पता लगानेसे उन्हें यह भी ज्ञात हुआ कि वह क्षत्रिय-कन्या है और धीवरने उसका लालन पालन किया है।

शान्तनुने उस धीवरसे अपनी इच्छा व्यक्त की, परन्तु उसने कहा कि—'धिंद आप सत्यवतीके पुत्रको अपना उत्तराधिकारी बनानेका बचन दें तो मैं उसका विवाह आपसे कर सकता हूं, अन्यथा नही।'' धीवरकी यह बात सुन शान्तनु वड़ी द्विविधामें पड़ गये। वह मनही मन सोचने छगे, कि इसकी बात कैसे मानी जा सकती है! क्या स्त्रीके छिये पुत्रका स्वत्व हरण करना उचित है! मैं स्त्रीके छोममें पड़कर गाङ्गेय समान गुणी और पवित्र पुत्रको उसके अधिकारोंसे बिद्यत नहीं रख सकता। यह असम्भव है, कि मैं सत्यवतीके पुत्रको अपना उत्तराधिकारी

नियत करनेका बचन देटूँ। गाङ्गेयके प्रति यह कितना अन्याय होगा!

इसी प्रकारके विचार कर वह शांन्त हो गये। गांड्रोयको उसके अधिकारोंसे बिद्धित करना उन्हें न्याय सङ्गत न प्रतीत हुआ। वह अपनी राजधानीमें छौट आये और इसी चिन्तामें मग्न रहने छगे। पर सत्यवतीको वह किसी प्रकार भूछ न सके और उसी इसरणमें उनका शरीर श्लीण हो चछा।

महामित गाङ्गीयको किसी तरह इस बातका पता छग गया और उन्होंने पिताका दुःख निवारण करनेका निश्चय किया। वह तुरन्त उस घीवरके पास गये और उससे कहा, कि आप मेरी ओरसे निश्चिन्त हो सत्यबतीका विवाह मेरे पितासे कर दोजिये। मैं राज्य न छेनेका चचन देता हैं।

धीवरने कहा—"मुझे आपकी बात पर विश्वास है, परन्तु-विश्वासं नैव कर्तं व्यं स्त्रीषु राजकुलेषु च। मैं अपनी कन्याका विवाह महाराजसे न कर्त्गा। आप शायद अपनी पितृमिक और प्रतिश्राके लिहाजसे राज्य न लें परन्तु आपके पुत्र यह वात न मानेंगे। वे अवश्य सत्यवतीके पुत्रको पदच्युत कर सिंहा-सन पर अधिकार जमा लेंगे।"

गाङ्गियने गम्भीर हो कहा—"में आपके इस सन्देहको भी निर्मूल करना हूं। मैं प्रतिका करता हूं, कि मैं आजन्म ब्रह्मचारी रहुगा और अपना चिवाह न कहँगा। ऐसा करनैसे आपका भावी भय दूर हो जायगा। न मेरे पुत्र होंगे, न वह ऋगड़ा ही करेंगे।"

TONIOTI

गाङ्गेयके यह शब्द सुनकर देवता गण भी स्तम्भित हो गये। यह पुष्प वृष्टि कर बोळ उडे—"श्रहो! भीष्म प्रतिह्यायं।" वास्त वर्मे गाङ्गेयकी यह प्रतिह्या बड़ीही विकट थी। आजीवन प्रह्यचारी रहना कोई सामान्य बात नहीं है। धीवरने भी सत्य-वित्ते शुळाकर तत्काळ उन्हें सौंप दिया। गाङ्गेय उसे माता समभ पूज्य भावसे हस्तिनापुर ळिचा ळाये और शान्तनुको सींप दिया। शान्तनु अपने पुत्रकी अद्भुत भक्ति, अनुपम त्याग और भीष्म प्रतिज्ञा देखकर गद्गद् हो गये। उन्होंने प्रसन्न हो कर उन्हें आशीर्वाद दिया कि तुम्हारी इच्छा मृत्यु होगी। उसी दिनसे गाङ्गेय भीष्म कहळाने छगे।

शान्तनुने यथाविधि सत्यवतीका पाणिग्रहण किया और उसके गर्भसे चित्राङ्गई तथा विचित्र चीर्य्य नामक दो पुत्र उत्पन्न हुए। जब शान्तनुका शरीरान्त हुआ तब भीष्मने प्रतिज्ञा नुसार चित्राङ्गदको सिंहासन पर खापित किया और स्वयं उसकी संरक्षा करने छगे। कुछ दिनोंके बाद चित्राङ्गद नामकेही एक गन्धर्वसे युद्ध करते समय चित्राङ्गदकी मृत्युहो गयी। अप मीष्म न विचित्र चीर्यको सिंहासनाकड़ कराया। यथा समय उन्हें उसके विवाहकी भी बिन्ता हुई। वह योग्य कन्याओंकी खोज हीमें थे, इतनेमें सुना, कि काशीनरेशको तीन कन्याओंका खज स्वयं वर हो रहा है। भीष्म चहां गये और अनेक राजवंशियोंको पराजित कर उन तीनोंका हरण कर छाये। उनके नाम थे-अम्बा, अम्बका और अम्बालिका। अम्बाने कहा, कि मैं शाल्व राजाको

स्वेच्छासे वरण कर चुकी हू अत: मुक्ते , उनके पास भेज दो। भीष्मने उसे रधमें वैठाल उसी क्षण शास्त्वके पास भेज दिया ज्ञोव दोनोंका परिणय विचित्र वीर्य्यके साथ हो गया।

भीष्म हरण कर चुके थे, अतः शाहवने अम्बाको वरण करना अस्वीकार किया। कुछही दिनोंमें वह वापस छोट आयी और भीष्मसे अपना पाणिप्रहण करनेकी प्रार्थना करने छगी। भीष्मको उसकी विनय-अनुनय सुन दया आ गयी, परन्तु प्रतिका चद्द होनेके कारण वह अटल वने रहे। भीष्मने कहा, कि मैं तुम्हारी प्रार्थना नहीं स्वीकार कर सकता। तुम मेरी माता और वहिनके समान हो। मुक्से बिवाह करनेकी बात भी न कहो।

अम्बाने भीष्मको निष्ठुर और हृद्य हीन समका। कृद्ध हो वह हिमालयकी और चली गयो और तपस्या कर परशु-रामको प्रसन्न किया। भीष्मने परशुरामके निकट धनुर्विद्याका कान प्राप्त किया था। अतः वे उन्हें गुरु मानते थे। परशु-रामको अम्बाकी दशा पर द्या आ गयी और वह उसे साथ ले हिस्तनापुर आये।

परशुरामको आते देख भीष्मने साप्टाङ्ग प्रणाम किया और सिंहासन पर वैठाकर पूजा की। परशुराम भीष्मको अनेक प्रकार। समभाने और अम्बाका पाणिप्रहण करनेके लिये बाध्य करने लगे, परन्तु भीष्म दससे मस न हुए। वह किसी प्रकार अपनी पूर्व प्रतिहा भङ्ग करनेको तथ्यार न थे। भीष्मकी

المرااضية

यह दशा देख परशुराम असन्तुष्ठ हो गये। उन्होने कहा, कि तू शिष्य होकर भी मेरी वात नहीं मानता अतः युद्धार्थ प्रस्तुत हो!

भींप्रमेने हाथ जोड़ कर कहा—"भगवन् ! मैं प्रतिज्ञा भङ्ग नहीं कर सकता। संसार भरकी स्त्रियां मेरी माता और बहिनके समान हैं ' मैं आपकी दूसरी बात माननेको तय्यार है। युद्ध करनेमें मुझे कोई आपति नहीं-मैं प्रस्तुत हूं।"

निदान, गुरु शिष्यमें युद्ध ठहर गया । सत्ताईस दिन धमा सान युद्ध मचा रहा। अन्तमें परशुराम पराजित हुए। अपनी परा-जयसे वह अप्रसन्न न हुए, विक प्रसन्न हो भीष्मको भेट पड़े। वह अपने शिष्यकी योग्यता-उसकी युद्ध निपुणता देख मुग्ध हो यये थे अतः अम्बाको विदाकर अपने आश्रम चले गये। अम्बाने अपनी प्रतिहिंसावृत्ति चरितार्थ करनेके लिये राजा द्रुपदके यहां पुत्र क्रपमें जनम लिया। वहां उसका नाम शिखएडी पड़ा।

विचित्र वीर्य भीष्मके आदेशानुसार शासन करता था, परन्तु देव दुर्विपाकसे वह क्षय रोग द्वारा ग्रसित हो गया और निःसन्तान दशामेंही परलोक यात्री हुआ। उसकी असा मयिक मृत्युसे सबको वड़ा खेद हुआ। राज्यका कोई उत्त-राधिकारी न देखकर सत्यवतीने भीष्मको विवाह करनेकी अनु-मति दी। परन्तु भीष्मने कहा न भूतो न भविष्यति। में अपनीं अतिहा भङ्ग नहीं कर सकता।

सत्यवती यह सुन बड़ो चिन्तामें पड़ गयी। उन्होंने अहि-

तीय ब्रह्मवेत्ता कृष्ण द्वैपायन व्यासको बुला भेजा। उन्होंने अपने प्रतापसे धृतराष्ट्र और पाण्डु नामक दोषुत्र निर्मित किये। दासीने भो एक पुत्रको जन्म दिया और उसका नाम खिदुर रक्का गया। भीष्मने तीनोंका बड़े चावसे लालन पालन किया और बड़े होने पर धृतराष्ट्र जन्मान्य थे अतः पाण्डु को सिंहासन पर खापित किया। उन्होंने गान्धार देशाधि-पति राजा खुनलको गान्धारी नामक कन्यासे धृतराष्ट्र और कुन्ती भोजकी कुन्ती तथा मद्र देशाधिपतिकी माद्री नामक दो कन्याओंसे पाण्डुका विवाह भी कर दिया।

धृतराष्ट्रके दुर्योवनादि सौ पुत्र और दु:शला नामक कन्या उत्पन्न हुई तथा पाण्डुके युधिष्ठिर भीम अर्जुन नकुल और सहदेव यह पांच पुत्र हुए। धृतराष्ट्रकी सन्तित कौरच और पाण्डुकी पाएडव नामसे प्रसिद्ध हुई।

पाण्डुको राजकाज करनेमें भोष्म बड़ी सहायता देते थे।
पाण्डु रोगी थे थतः उनका भी शोघ्रही शरीरान्त हुआ। भीष्मने
उनके स्थान पर धृतराष्ट्रको स्थापित किया और उन्हें भी सहायता पहुँ चाते रहे। साथही उन्होंने सब राजकुमारोंको शिक्षाका
भी प्रवन्य किया। इस कार्यका मार उन्होंने कृपाचार्य हो दिया
था, परन्तु बादको द्रोणाचार्य आये और वही राज्याश्रय ग्रहण
कर घह कार्य करने लगे।

पाण्डुके ज्येष्ट पुत्र युधिष्ठिर वड़ेही योग्य थे। वह शीव्रही घृतराष्ट्रको राजकाजमे सहायता पहुँचाने छगे। भीष्मने भी अपने

प्रवन्य द्वारा राज्यको ढरेंपर छगा दिया था अत: अव उन्होंने निवृत्त होना उचित समभा। शीवही उन्होंने सारा भार धृत-राष्ट्र सीर युधिष्ठिरके शिर डाल कर अपना हाथ खींच लिया और शान्तिमय जीवन व्यतीत करने लगे।

धृतराष्ट्रके सभी पुत्र हुर्गुणी निकल गये । हुर्गुणी गुण वानसे और दुर्जन सज्जनसे अकारण ही द्वेप करने लगते हैं। कौरव भी पांडवोंसे द्वेष करने छगे और उत्तरोत्तर उसकी वृद्धि होती चली गयी। भीष्मने उन्हें अनेक बार समभानेकी चेष्टा की, परन्तु कोई फल न हुआ। विशेष कहने सुननेसे धृतराष्ट्रके असन्तुष्ट होनेका भी डर था अतः वह शा-न्त हो गये! जो जैसा करेगा, वह वैसा भरेगा—यह समस्कर वह उद्धत कौरवोंके दुराचार उपेक्षाको दृष्टिसे देखने छगे।

पाएडवोंके मांगनेपर दुर्योधनने उन्हें आधा राज्य देना अस्वीकार किया। जब श्रीकृष्णसे उसने स्पष्ट शब्दोंमें कह दिया कि "सूच्यय" नैव दास्यामि विना युद्धेन केशव !"— विना युद्धके मैं सुईकी नोक वरावर भी भूमि न दूँगा—तब युद्ध होना अनिवार्य्य हो गया। भीष्मके लिये पाएडव और कौरव समान थे। पाण्डवोंसे उनकी सहानुभूति भी थी,, तथापि उन्हों ने कौरवोंका पश्च्यहण किया। कौरवोंने उन्हें अपनी सेना का सञ्चालन मार दिया और उन्होंने दश दिन पर्व्यन्त अद्भुत युद्ध किया। प्रत्येक दिवस उन्होंने प्राय: दश सहस्र रिधयोंके प्राण हरण किये थे। उनके रथाश्वोंका वर्ण श्वेत और ध्वजावर

ताड़का चिन्ह अङ्कित था। युद्ध आरम्भ होनेके पूर्व उन्होंने युद्धनीतिपर एक अच्छीसी वक्तृता दी थी और अपने युद्धमें उन्होंने उसका पाठन भी कर दिखाया था।

भीष्मकी युद्ध नीति—रथीको रथी, पदवरको पद-चर, अश्वारोहीको अश्वारोहो और महायोद्धाको महायोद्धासे युद्ध करना चाहिये। किसीको किसी प्रकारका कपट न करना चाहिये। युद्धसे निवृत्त होनेपर वैमनस्य भूळ जाना चाहिये। एक पर अनेकको आक्रमण न करना चाहिये। युद्ध देखने याये हों, जो वाजे वजाने वाछे हों, और जो युद्ध न करने आये हों, उनपर प्रहार न करना खाहिये। सार्याः वार्तिक, दूत, सेवक, छुहार, खन्दक खोदनेवाळे, सूच्छित, शर णागत, जो सावधान न हों, जो भाग रहा हो और जिसने शख त्याग दिया हो उससे भी युद्ध फरना नीति चिरुद्ध है। इन मनुष्योंपर क्यी अस्त्राघात न करना चाहिये। सूर्यास्त होते ही दोनों श्रीरके सेनापतियोंको युद्ध बन्दकर सैनिकोंके अस्र रखवा देना चोहिये। युद्ध वन्द होनेपर परस्पर मित्र भावसे आचरण करना चाहिये। उस समय परस्पर मिलना, बातबीत करना और एक दूसरेके शिविरमें जाना भी अनुचित नहीं है। योद्धा परस्पर किसीको निन्दा अथवा कलह कर रहे हों तो उस में किसीको इलक्षेप न करना चाहिये। दोके वीचमे तीसरेको प्रवेश फर शस्त्र न उठाना चाहिये। यिना खूचित किये किसीको किसीपर प्रहार न करना चाहिये-इत्यादि।

Tellot

ऐसी ही भीष्मको नीति थी और उन्होंने दशदिन पर्यन्त उसका पालन भी कराया था। दशवें दिन दुर्योधनने उनसे कहा, कि आप तन्मय होकर युद्ध नहीं करते। भीष्मने कहा, नहीं, यह यात तो नहीं है, फिर भी यदि शिकण्डी मुक्तपर आक मण न करे तो मैं पाण्डवोंको एक ही दिनमें परास्त कर दूँ। दुर्योधनने कहा—अच्छा उसे हम हटानेकी चेष्टा, करेंगे।

यह समाचार पाँडवोंने सुन लिया अतः वे भी अर्धरात्रिके लगभग उनके पास गये। युधिष्ठिरने नम्न हो अपनी रक्षाका उपाय पूछा। भीष्मने निष्कपट हो बतला दिया, कि शिखण्डी और अर्जुन यदि वरावर आक्रमण करते रहे तो तुम्हारी रक्षा होगी, क्योंकि मेंने शिखण्डी सुद्ध करनेकी कौन कहे, उस पर दृष्टिपात भी न करनेका निश्चय किया है।

यात यह थो, कि भीषाको शिलण्डीके पूर्व जन्मका चृतान्त जात हो चुका था अतः उन्होंने उससे युद्ध न करने का निश्चय किया था। दूसरे दिन पांडवोंने उनके आदेशानुसार ही कार्थ्य किया। शिलण्डी और अर्जुनके शराधातोंसे उनका शरीर चलती हो गया। अन्तमें वह मूर्च्छित होकर गिर पड़े। उनके गिरते ही युद्ध वन्द कर दिया गया। दुर्योधन वैद्य बुळा लाया परन्तु भीष्मने उसे अपना स्पर्श भी न करने दिया और उयोंके त्यों शर शस्यापर पढ़े रहे।

श्रीहरण सहित पांडव भी उन्हें देखने गये। उस समय उन्होंने तिकया माँगा। कीरव खुत्दर तिकया है आये, परन्तु वह भीष्मको पसन्द न आया। अर्जु नने तीन वाणोंके सहारे उनका शिर ऊ'चा कर दिया। बादको जब वह तृषित हुए, तब अर्जु नने भूमिमें एक बाण मार दिया और पाताल गङ्गाकीं धारा उनके मुखमें पड़ने लगी। भीष्म अर्जु नके इन कार्योंको देख बढ़े प्रसन्न और सन्तुष्ट हुए। उन्हें उनके पिताका आशी-वांद था कि तेरी इच्छा मृत्यु होगी अतः स्वेच्छासे वह दो मास पर्यान्त उसी दशामें पढ़े रहे और जब सूर्य्य उत्तरायण हुए. तब प्रसन्न हो प्राण विसडिर्जत कर दिये।

युद्धमें श्रीहरणने शस्त्र न लेनेकी प्रतिज्ञा की थी। भीष्मने भी एक दिन प्रतिज्ञाकी, कि मैं हरणको अस्त्र लेनेके लिये बाध्य करूँगा। तद्मुसार उन्होंने युद्ध ने नवें दिवस अर्जु नको मुर्च्छित कर श्रीहरणको शराघातसे व्याकुल कर दिया। अन्तमें श्रीहरणने वाध्य हो सुदर्शन उठा लिया। उनके शस्त्र धारण करते ही भीष्मने वाण वृष्टि वन्द कर ही और कहा—बस, मेरी प्रतिज्ञा पूर्ण हो गयी। अब साप मुझे मार सकते हैं। श्रीहरण भोष्मका अभिप्राय समक्त कर मुस्कुरा उठे, और शान्त हो चक्त रख दिया। युद्ध ते तीसरे दिन भी उन्हें रथका पहिया उठाना पड़ा था।

भीष्मके याद उनका स्थान द्रोणाचार्य्यने ग्रहण किया था। द्रोणाचार्य्यके समयमें भीष्मकी नीतिका पालन न हुआ था। और मिश्र युद्ध हुआ था। अठारह दिनोंमें दुर्योधनकी आहुति ले यह समराग्नि शान्त हुई थी। कौरवोंकी उत्तर किया युधिष्ठि रने की थी। सिंहासनाकृ होने पर भी सजातीय बन्धुओंके

' ,ಗ್ರಾಸ್ತ್ರೀದ್ರ

विनाशका स्मरण कर वह उदास रहते थे। श्रीकृष्ण व्यासके आदेशानुसार उन्हें भीष्मके .पास लिवा ले गये थे। उस समय भीष्मके आसपास ऋषि मुनियोंकी बड़ी भीड़ लग रहीं थी। वे सब भीष्मसे भेट करने आये थे। सबके सम्मुख भीष्मने युधिष्ठिरको राजधम्मं, दानधम्मं, आपद्धम्मं इत्यादिका उपदेश दिया था। उत्तरायणके सुर्यं होते ही उन्होंने शान्ति पूर्वक चित्तको स्थिर कर प्राण विसञ्जीन कर दिये थे। उस समय उनकी अवस्था कितनी थी, इस विषयपर महाभारतमें कोई उल्लेख नहीं है तथापि अनुमान किया जाता है कि वह द्रोणाचार्यसे बहुत वड़े होंगे।

कौरव संभामें उनसे द्रीपदीने प्रश्न किये थे, परन्तु भीष्म-ने सुनी अनसुनी कर उनका उत्तर न दिया था। उस प्रसङ्गकों छोड़ कर उनके जीवनमें कहीं दोष नहीं दिखायी देता। ब्रह्मचारी थे अतः उन्हें केवल स्त्री विषयक ज्ञान न था, वाकी सब प्रकारके संसार-व्यवहारका उन्हें गहरा ज्ञान था। युद्धमें कभी उन्होंने पीठ नहीं दिखायों, न नीति विषद्ध आचरण ही किया। शस्त्रास्त्र विद्यामें उनको अर्जुनसे कुछ ऊंचा आसन दिया जाय तो बेजा नहीं। ब्रह्म विद्याका उन्हें पर्ध्याप्त ज्ञान था। वह समर्थ विद्वान और राजनीतिमें कुशल थे। दुर्योधन, दुःशासन और कर्णके आचरणोंकी वह निन्दा करते थे तथापि धृतराष्ट्रके मान और अपने अपमानके उरसे, सत्ताहीन बृद्धावस्थामें उनका विरोध न कर सकते थे।

महामित भीष्म गुणश्राहक और पुरुषं परीक्षक थे। विद्वान

और सद्गुणी पर घह सदा प्रसन्न रहते थे। वृद्ध होनेपर भी समर भूमिमें वह तहणोंकी तरह घूमते थे। वास्तवमें वह बड़े ही पराक्रमी थे। पैसा न होता तो वह दो मास शर शब्यापर एक ही वाणके लगते कैसे व्यतीत करते। चढ़े महारथी ब्याकुल हो उठते थे, परन्तु उनके शरीरमें न जाने कितने वाण लगे थे। जिसके शरीरमें एक घाव होता हैं वह अधीर हो जाता है, परन्तु उनका शरीर चलनी हो गया था। वैसी दशामें भी इतिहास की वार्ते और श्रुति स्पृति तथा धर्म शास्त्रीक नीतिका उपदेश दे श्रोतागणोको सन्तुष्ट करना क्या कोई साधारण वात है ? युधिष्ठिरका जो विषाद ऋषि मुनियोंके उपदेश और श्रीकृष्णके समुचित उद्योग करने पर भी दूर न हुआ था, उसे दूर करनेमें क्या उन्हें थोड़ा परिश्रम कर-ना पड़ा होगा ? यह सव उनकी जितेन्द्रियतां और 'ब्रह्म चर्ळा-काही प्रताप था। उनके दीर्घायुषी होनेको भी यही कारण है। उन्होंने अपनी भीष्म प्रतिज्ञाका आजीवन पालन किया धा स्त्रीपर प्रहार न करनेकी नीति भी उन्होंने खूच निवाही। प्राण दे दिये, परन्तु अम्बा-शिखण्डी पर उन्होंने हाथ न उठाया। उनकी , ओजपूर्ण चष्रतृतायें सुनकर ऋषि मुनि भी प्रसन्न हो उठते थे। धन्य है, ऐसे प्रतापी पुरुषको और धन्य है उनकी गङ्गा समान जननीको ! पवित्र और प्रतापी माताओंके पुत्र ऐसे क्यों म हों ? हे विभो ! पुन: भारतमें पेसेही वीर नरों को उत्पन्न कर!

## तृतीय खण्ड।



## ু । ফ্রিক্সফ ক্রেন্ড ক্রিন্ড ক্রিন্ট ক্রিন্ড ক্রিন্ড ক্রিন্ড ক্রিন্ড ক্রিন্ড ক্রিন্ড ক্রিন্ড ক্রিন্ট ক্রিন্ট

ह महान मुनिराज ब्रह्माके दश मानस पुत्रोंमें मरीच श्री पुत्रारे नामक ऋषिके पुत्र थे। यह अरिएनेमी नामसे भी पुकारे जाते थे। उनकी माताका नाम कला था। वह कर्दम ऋषिकी पुत्री प्रवम् कपिल मुनिकी चहिन थी। महात्मा कश्यपने सृष्टि विस्तारार्थ दक्ष प्रजापतिकी अदिति दिति, कपिला, इला, चिनता, इत्यादि तेरह कत्याओंसे विवाह किया था। अदिति उन सर्वोमें वडी और पिय थी।

कश्यप मुनि महा तेजस्वी और प्रतापी पुरुप थे। उनका वर्ण काञ्चन और जटायें अग्नि-ज्वालाके समान थीं। उनकी आकृति भव्य थी। ऋषि मुनियोंमें उनका खान विशेष अंचा था। बिल राजाको छलनेके लिये विष्णु भगवानने इन्होंकी पवित्र पत्नी महासती अदितिके गर्भसे बामनका अवतार भार ण किया था। यह ऋषि महान प्रजापित थे। उनको सृष्टिमें व देव, दानव और मजुष्य उत्पन्न हुए थे। उनके वंशका विस्तार भी खूब हुआ था।

कश्यप मुनिको नीति सर्व प्रिय थी। नीतिमानपर वह विशेष प्रसन्न रहते थे। अविवेकीको वह घृणित दृष्टिसे देखते थे। भूलकर भी वह अधम्मीका पक्ष न छेते थे। उनका पुत्र ही क्यों न कहता हो, परन्तु वह अधम्मेको बात पर ध्यान न देते थे।

पक दिन इन्द्र, अपनी माता अदिति और पिता कश्यपके पास बेठे थे। वहीं मयदानव जा पहुँचा। उसने वातही वातमें कह डाला, कि शिवने इन्द्रासन आपके लिये और विद्याधरके राज्यका चक्रवर्ती पद सूर्यप्रभके लिये तिर्माण किया हैं। इन्द्र उसकी यह वात सुनकर असन्तुए हो गये और उन्होंने कुद्ध होकर उसेमारनेके लिये वज्र उठाया। अपने पुत्रका यह अविवेक देखकर महातमा कश्यप विगड़ उठे और इन्द्रको उसी क्षण क्षमा प्रार्थना करनी पड़ी। उनके शान्त होनेपर इन्द्रने कहा, कि मेंने विद्याधरको राज्य श्रुति-शर्माको दिया है, परन्तु उसे सूर्य प्रभ छीन लेना चाहता है। यह मय दानव उसे साहाय्य देने को तय्यार हुआ है। वतलाइये, मैं क्या कक ?

कश्यपने कहा—पुत्र ! शान्त हो । तुभी जैसे श्रुतिशम्मां भिय है वैसेही शिवको सुर्यप्रम प्रिय है । वह गुण जो एक चक्रवर्तीमें होने चाहिये, श्रुतिशम्मांकी अपेक्षा सूर्यप्रभमें विशे-

مح)[وعد

प हैं, अतः शिवका प्रेम अनुचित भी नहीं। उन्होंकी आशासे मयदानव उसे साहाय्य देनेको तय्यार हुआ है। ऐसी दशामें तू उससे असन्तुष्ट क्यों होता है ? उस विचारेका कौन अप-राध हैं ? वह बड़ोंका बड़ा सम्मान करता है। 'यदि तू उसे कष्ट देगा तो मैं तुके शाप दे भस्म कर दूंगा। मुझे अनीति नहीं अच्छी लगती।

इसके बाद उन्होंने मय दानवसे कहा,—वत्स ! इन्द्रने कृद्ध हो तुक्ते मारनेके लिये वज्र उठाया, परन्तु त्ने पक शब्द भी न कहा—और अपमान सह लिया यह तेरा विवेक सराहनीय है। में प्रसन्न हो तुही आशीर्वाद देता हूं, कि जरा और मृत्यु तेरे पास न आयगी और शब्बाख़से तेरा शरीर विद्ध न होगा। सूर्यप्रम भी तेरेही समान पराक्रमी होगा और उसे भी कोई पराजित न कर सकेगा। एक बात और भी कहता हूं। जब कभी तुक्त पर आपत्ति आवे, तब शरखन्द्रके समान महान तेजसी मेरे सुवास कुमारका स्मरण करना। स्मरण करतेही वह उपस्थित हो तुही सहायता देगा।

महातमा कश्यपकी विवेक-प्रियताका यह उवलन्त उदाह-रण है। वह खयं अपने पुत्रकी अनीति न सहन कर सके और उसे शाप देनेको तज्यार हो गये। इसके विपरीत, मयदान-वका विवेक देखकर उन्हें सीमातीत प्रसन्नता हुई और उन्होंने उसे और उसके साथ सूर्यप्रमको भी वरदान दे दिये।

ऋविराज कश्यप सप्त ऋषियों में प्रधान माने गये हैं। चह

प्रीह बका थे और किसीका पक्ष न छेते थे। निर्लोभी और निर्लोक भी थे। सत्य बात कहनेमें यह आगापीछा न करते थे, न किसीकी परवाह ही रखते थे। इन्हींकी छपासे नर वाहन इस नामक राजा चक्रवर्त्तीके श्रेष्ट पदको प्राप्त कर सका था। साधही वह निर्विकारी, राग-हें प-रहित और प्रजा पालक भी वन गया। यह सब महातमा कश्यपकाही प्रताप था।

प्रजापित कश्यप जिस प्रकार प्रजा-वृद्धिके कार्य्य श्रेष्ठ सीर निपुण थे; उसी प्रकार प्रजाको उत्स्रष्ट वनानेमें भी प्रवीण थें। उनकी प्रजा भी पराक्रमी और श्रेष्ठ थी। उनका प्रताप दिग्दिगन्तमें न्याप्त हो रहा था। उनकी स्त्रियां भी महा-सती, महान हानी, बुद्धिशाली और देवी-सद्धपा थीं। ऐसे उत्स्रप्ट माता पिताकी सन्तित उत्स्रप्ट हो तो क्या आश्रव्य हैं।

महात्मा कश्यप निरन्तर धर्मांपदेश देनेका कार्य करते थे। समस्त संसारको वह धर्मा-पथ पर चलानेका उद्योग करते थे। अपनी सुकृतिले उन्होंने परम पद प्राप्त किया था। लोग उन्हों "कश्यप भगवान" कहते हैं। उन्होंने एक स्मृति गन्थकी रचनांकी है। सभी देव, मनुष्य और दानव उनकी आझा शिरोधार्य्य करते थे। यह महा पुरुष योगी रूपमें मेरु पर्वतके शिखर पर रहते थे और सदा परब्रह्म परमात्मांके ध्यानमें लीन रहते थे।

अपने कुलमें खयं वह, अवत्सार और असित यह तीन अरिप विख्यात हुए। अवत्सारसे निश्च व और रेम हुए। रेमसे रेभ्य और शाण्डिल्य प्रति उत्पन्न हुए। उन का वश भी विख्यात हुआ, और खूच चला। इस फुल्के कश्यप, अवत्सार और असित यह तीन प्रवर हैं। इसी वंशमें विशिष्ठ हुए और उनका वंश भी चला। उस फुल्के कश्यप, अवत्सार और विशिष्ठ यह तीन प्रवर है। जिस कुलमें ऐसे महापुरुष उत्पन्न हुए, धन्य है उस फुल्को और धन्य है उसके आदि पुरुष महातमा कश्यप को! अपने ब्रह्मत्व घलसे उन्होंने अनेक कार्य किये और आज यद्यपि उनका पार्थिव शरीर विद्यमान नहीं, है तथापि संसारमें उनका नाम अमर है।



## े देकगुर बृहस्पाति । १८ १९-२१८-२१८-४१-२१८-२१

की तरह उनका जनम भी दो बार हुआ था। प्रथम जनम स्वयम्भू मन्वन्तरमें हुआ था। पिताका नाम अङ्गिरा ऋषि और माताका नाम अद्धा था। उत्तत्थ्य और सम्पत नामक दो भाई और सिनीवाली, अनुमति इत्यादि चार वहिनें भी थीं।

ृद्धरा जन्म इस वर्तमान वैवस्तत मन्वन्तरमें हुआ था का इस पार भी उनके पिता अङ्गिरा ही थे, परन्तु माताका नाम सुद्धपा था। शान्ति, विद्धप और सुधन्वादि बाठ भाई तथा शुभा और तारा नामक दो स्त्रियां थी। शुभासे भानुमित, महिष्मिति, महा मित इत्यादि सात कन्यायें और तारासे कच, विश्वजित इत्यादि सात पुत्र और स्वाहा नामक एक कन्या उत्पन्न हुई थी।

देवर्षि बृहस्पति वेद विद्यानिधि और अस्त्रशस्त्रादि कलाओं में परम प्रवीण थे। वह महा तेजस्ती, सुन्दर, बुद्धिमान उत्साही वक्ता और गुणवान थे। व्यवहार और नीतिका उन्हें विद्योप

<sup>+</sup> प्रक्षाने सृष्टि विस्तार करनेके लिये स्वायम्भ्रमन्वन्तरमें दश प्रजा-पति या मानस पुत्र उत्पन्न किये थे, परन्तु महादेवके शापसे उनका नाश हो गया या। श्रापने उद्देश्यकी सिद्धिके लिये ब्रह्म देवने वैवस्वत मन्वन्तरमें पुतः उन्हें उत्पन्न किया था।

ज्ञान था। अनेक शिष्य उन्के निकट विद्याभ्यास किया करते थे।

देवाचार्थ्य वृहस्पति और दानवाचार्थ्य शुक्तमें बारम्बार विरोध हो जाता था। वृहस्पति अपने शिष्योंको अनेक प्रकार की सहायता दे दानवोंको पराजित कराते थे। उन्होंने एक स्मृति प्रन्थकी रचना की थी और वह बृहस्पति स्मृतिके नाम से विष्यात है।

स्मृतिके अतिरिक्त कुछ नास्तिक मतके प्रन्थ भी उनके नामसे प्रसिद्ध हैं। चार्चाक मतके प्रचारक भी घंदी बतलाये जाते थे। कुछ लोग उन्होंको चार्चाक समक्षते हैं और कुछ चार्चाकको उनका शिष्य बतलाते हैं। इस महातमा पुरुषको यह निन्दनीय काय्ये क्यों करना पड़ा, इस बिष्यमें एक आख्या यिका भी प्रचलित हैं।

कहते हैं, कि देव और दानवों में सीमातीत हो प बढ़ गया या। असुर कैलाशवासी शिवको मानते थे और शिव रचित तंत्र प्रन्थोंके अनुसार आचरण करते थे। एकवार चीन निवासी असुर त्रिविष्टप—तिन्वत आये ओर कैलाशारोहण कर शिव को पूजनादिसे प्रसन्न किया। शिवने जब उन्हें ईप्सित वर माँगनेको कहा, तब वे बोले कि देवताओं को विश्वकम्मीने विमान बना दिये हैं, और उनमें बैठकर वह सर्वत्र विचरण करते हैं आप हमें अहुत और अमेद्य विमान बनवा दोजिये जिसमें हम सब लोग रह सकें और इच्छित स्थानों में जा सकें।"

महेश्वरने "एवमस्तु" कह मयासुरको आज्ञा दी और उसने सुवर्ण रोप्य तथा छोइके तीन अद्भुत और अमेद्य विमान तथ्यार कर दिये। वह विमान इतने बड़े थे कि उनमें एक एक नगर का समावेश हो सकता था। शिवके अतिरिक्त उनको नए करने नेकी किसीमें सामर्थ्य न थी। वेही तीन त्रिपुरके नामसे विख्यात हुए।

दानवगण उन्हींमें निवासकर सर्वत्र विचरण करने छगे।

उनके यह विमान देवताओं के विमानों से श्रेष्ठ थे अतः उन्हें
अभिमान आ गया और वह देवताओं को कप्र देने छगे। जब
उनका अत्याचार बहुत बढ़ गया तब इन्द्रादि देवताओं ने एकत्र
हो निश्चय किया, कि किसी प्रकार शिव और असुरों में वैमनस्य
करा देना चाहिये। यदि ऐसा हो तो अनायास ही उनका विनाश हो सकता है। बहुत कुछ सोचने के बाद खिर हुआ, कि
किसी प्रकार उनको नास्तिक बना देना चाहिये। जब बह
नास्तिक यन जायगे तो शिव उनका आस्तित्व अवश्य सिटा
हों।

यहो बात ठीक रही और कार्यं का सारा भार वृहरपति को दिया गया। वृहस्पतिने एक कपट शास्त्रकी रचना की जिस में जीन दया और निरीश्वर बादकी पुष्टि को गयी। जीव दया-की शिक्षा उन्हें इस लिये दो गयो, जिसमें ने देवताओं की क्षष्ट न दें और निरीश्वरवादी इसलिये बनाये गये, जिसमें शिव उनसे अप्रसन्न हो जायें और उनका नाश करदें।

निदान वृहस्पति और उनके सहायक असुरोंको नास्तिक यनानेकी चेष्टा करने लगे। अनेक उपदेशक उनके पास जा जा कर उपदेश देने लगे। वह कहने लगे—"बहो विया तुम आत्माको नहीं जानते ? शरीरही प्रत्यक्ष आत्मा है । अन्न ब्रह्म स्वकृप है। उसीसे शरीर उत्पन्न हुआ है अतः शरीरही ब्रह्म है। किसोको किसीके शरीरपर आघात न करना चाहिये। जो किसीकी देह-क्यी वात्माको कए देता है, उसे दु:ख भोग करना पड़ता है। वेदमें जो पुत्रातमावाद है, वह देहातमावादसे अभिन्न है। देह अन मय कोश है और इसीको वेदमें ब्रह्म कहां है। देह कपी आत्माका घामिक विविक्त निमित्त भी नाश न करना चाहिये। चेद और तन्त्रोंमें जो हिंसा विधान है वह निर्ध्य और दुष्टोंका कथन है। जो हिंसा करनेमें पुल्य समक्रते हैं, वह बड़े ही हीन हैं। यदि हिंसासे पुरुवको प्राप्ति होती हो तो विष पान से अमरत्व प्राप्त होना चाहिये । दीपकसे दीपक जलाया जा सकता है, अन्धकारसे नहीं द्यासे धर्म होता है, हिंसासे नहीं। हिंसासे तो सर्वधा पापही होता है। जो प्रत्यक्ष देह-रूपी धात्माका विनाश करते हैं और अप्रत्यक्ष देव पितृका यजन करते हैं, वह गङ्गाके प्रवाहको छोड़ शुष्त सरीवरका .आश्रंय प्रहण करनेकासा काम करते हैं। जो शरीर नए हो चुका वह पुनः प्राप्त नहीं होता। केवल ब्राह्म-णको मारनेहीसे ब्रह्मइत्या नहीं छगती; परिक प्राणी मात्रको मार्नेसे वैसाही दोष लगता है।

, <u>1</u>29(21,

इस प्रकार अनेक वेशधारी उपदेशकों द्वारा वृहस्पतिने अहिंसाके साथही साथ निरीश्वरवादका भी प्रचार कराया। उन उपदेशकोंने प्रकृत ब्रह्मकों छोड़ असुरोंको पांच प्रकारसे ब्रह्मका ज्ञान कराया। किसीने शरीर किंवा अन्नमय कोशकों, किसीने प्राणवायु किंवा प्राणमय कोशकों, किसीने मनोमय कोशकों, किसीने बुद्धिमय कोशकों और किसीने आनन्द मयकोशकों ब्रह्म बतलाया। साथही उन्होंने कहा, कि पृथ्वों, जल, अग्नि मीर बायु यह चार तत्व हैं। इन्होंसे संसार उत्पन्न हुआ है। जगत कर्ता ईश्वर नहीं है। शरीरमें जोव भी नहीं है। शरीरमें जो चेतना, है वह चार तत्वोंके संमिश्रणसे उत्पन्न हुई है। केवल अत्यक्ष प्रमाणसेही प्रमेय चस्तुका ज्ञान होता है।

उपदेशकोंके सतत उपदेशसे असुरोंने उनकी बात मान ली। वे सब नास्तिक बन गये और परमात्माकी उपासना छोड़ बैठे। कुतकों के प्रमावसे वह वेदोक्त धर्मके विचारोंको भूल गये। जीवोंपर दया रखने लगे, परन्तु परमात्माको मानना छोड़ दिया।

यह विप वीज घोकर वृहस्पति और उनके सहायक गण असुरोंके नाशकी प्रतीक्षा करने लगे। असुरोंकी नास्तिकता देख शीघही शिव असन्तुष्ट हो गये। उन्होंने उनके साथही उनके तीन पुरोंका भी नाश कर दिया। जिन्होंने शिव धर्मा अङ्गी- हत किया वही जीवित रह सके। त्रिपुरकों नष्ट किया अतः उस दिनसे शिव त्रिपुरारि, त्रिपुर-हर इत्यादि नामोंसे भी पुकारे जाने लगे।

शिवधर्माके मुख्य सिद्धान्त इस प्रकार हैं—जगतका कर्ता एक ईश्वर है। वह ज्ञान इच्छा और किया इन तीन शक्तियोंसे जगतकी रचना करता है और जीवोंको उनके कर्मानुसार सुख दु:ख देता है।

शौचमतका अनुसरण कर गौतम और कणाद मुनिने तक शास्त्रोंको रचना की है। इस मतको मानने चाले अनेक पिएड-तोंने अपने प्रत्योंमें नास्तिक मतका खण्डन किया है। उन्होंने यौद्धमतका भी विरोध किया था।

महातमा बृहस्पतिको देवता गण पूजनीय मानते थे। उनका गौरव भी असाधारण था। देवताओं के अतिरिक्त बड़े बड़े ऋषिम् मुनि और राजवंशों भी उनके अधीन थे। उन्होंने प्रजा-हितके अनेक कार्ट्या किये थे। अतः आर्ट्यावर्षों में वह एक तेजस्वी नक्षत्र गिने गये थे। आज भी आकाशमें उनका चिह्न स्वरूप खुहस्पति नामक नक्षत्र वर्तमान है। सप्तऋषियों के महा मण्ड- छमें भी उनको नियुक्ति हुई थी। संसारमें उनका पवित्र नाम अमर रखनेके छिये भारत निवासियोंने एक दिवसका नाम चहुस्पतिवार" रक्षता है। उसेही छोग गुरुवार भी कहते हैं। याव्यक्त दिवाकरी उनकी यह कीर्ति नष्ट न होगी।



#### ्रें न्यान कान्य श्रम् इसारी नारद ।

मानस पुत्रों को प्रजात्पत्ति किये ब्रह्मदेवने दश मानस पुत्रों को प्रजापित नियंत किया था। महा-मुनि नारद भी उन्हों में एक थे, परन्तु उन्होंने प्रजोत्पत्ति करनेसे इन्कार कर अविवाहित रहना स्वीकार किया था। वह सदा ब्रह्मचारी और विरक्त दशामें रह, परमात्माके ध्यान और भजन कीर्तनमें निमन्न रहते थे। उनका छाछन-पाछन मनुके यहां और शिक्षा-दीक्षा ब्रह्माके आश्रयमें हुई थी। शेशवावस्थामें वह अप-सिद्ध रहे, परन्तु अपनी प्रवल चुद्धिके प्रतापसे यथा समय वह योगेश्वर और विद्वानके क्यमें शरचन्द्रकी तरह संसारमें चमक उटे।

देवर्षियों में नारद प्रधान थे। वह धर्मिष्ट, उत्साही, परदुख-कातर, बुद्धिमान, नीतिज्ञ, वक्ता, चतुर, भविष्य-वक्ता- और तत्वज्ञ थें। देखनेमें वह सरळ और प्रसन्न मालूम होते थे। साधही वह पड़े मौजी और दिल्लगीबाज थें। किसी शुभाशुम हेतुसे अथवा तरङ्ग आने पर अकारणही वह प्रपञ्च रचना कर छोगोंको छड़ा देते और वादको सारा भेद खोळ देते। इसी दंगसे वह अपना और लोगोंका मनोरंजन करते थे। उनके यह पड़यन्त्र सबको प्रिय छगते थें। वे इच्छानुसार जैलोक्नमें

्र विचरण कर सकते थे। ईश्वरके ध्यान और सङ्गीतकी तानमें सदैव मग्न रहते थे। देव, ऋषिमुनि और लोकपालोंके पार-स्पितक सन्देश पहुँचानेमें वह बढ़े विलक्षण थे। यह कला तो माना उन्हींके बांटे पड़ी थी। आज भी इघरकी उधर और उधरकी इधर लगाकर दो मनुष्योंको लड़ा देने वाला "नारद" की े डपाधिसे विभूषित किया जाता है।

रोते हुए को भी हंसा देना, नारदके वार्ये हाथका खेल था। इस कलामें वह बड़ेही निदुण थे। उनका वर्ण गेहुवां था। श्चिर पर वड़ा सा जटा जूट था। कोई कोई कहते हैं, कि कैवल शिखा थी और वृह् खड़ीही रहती थी। प्रथम उनका आश्रम यमुनाके तटपर था, वादको वह त्रेलोक्यमें विचरण किया करते थे। सङ्गीत शास्त्रमें वह वहे प्रवीण थे। उनकी कएड-ध्वित मोहक और मधुर थी। अनेक वार ऋषि मुनियोंको गान तान सुनाकर उन्होंने स्तव्ध कर दिया था।

नारद समर्थ वका भी थे। श्रोताओं के हृद्य पर उनके उपदेशका वड़ा प्रभाव पड़ता था। उनका ध्याख्यान गान तान से युक्त होता था। ऐसे वक्तव्यका तत्काल प्रभाव पड्ता है। लोग एकात्र हो, उपदेश सुनते हैं। नारदको भी यही नियम पसन्द था। चह सर्वत्र भ्रमण किया करते और धर्म, नीति तथा ईश्वरके विषयपर उपदेश देते । सभी छोग उनका उपदेश सुननेको आतुर रहते थे। कमी कभी रात्रिके समय भी उनकी मधुर तान सुनायी देती थी।

उत्तम ज्ञान और श्रेष्ट वक्तृत्व शक्ति कारण उन्होंने ऋषि
मुनियोके हृद्यमें भी स्वान बना लिया था। सभी उनपर प्रेम
रखते और सम्मानकी दूष्टिसे देखते। वह सदा विरक्त रहते।
देव, दानव और मानव सभी उनकी वात मानते। देव-सभा
और राज-सभामें उनका समान आदर होता था। अकरमात बीणा
वजाते हुए उनका आगमन होता था। उन्हें ईश्वर-कोतेनपर
चड़ा प्रेम था। विष्णु भगवानको चह बड़े प्रिय थे। उनकी
गुप्त मन्त्रणामें भी भाग लेते, यहां तक, कि लोग उन्हें विष्णुकी
वातमा समक्ते लगे थे।

नारद्ने अनेक लोगोंको विद्या-शान दिया था। साठ हजार ब्राह्मण उनके शिष्य थे। नारद पञ्चरात्रि, नामक उन्होंने ब्रह्म श्वान विषयक एक श्रेष्ठ ब्रन्थकी रचना की है। उसकी मूल प्रति नहीं मिलती। इस समय जो लब्ध है, उसमें बड़ो मिला चट और बहुत कुछ परिवर्त्तन हो गया है। इसके अतिरिक्त उन्होंने धर्मशास्त्र (स्मृति) तीर्थस्थान और सङ्गीत विषयक प्रत्योंकी रचना की है। उनके नामका एक पुराण भी है। रामकी सभामें कतिएय धर्म शास्त्री थे, उन्होंमें नारद भी थे। कुवेर की सभामें भी उनकी गति थी।

युधिष्ठिरको नारद्ने इन्द्रादि छोकपाछोंको संभाका वर्णन और नीति ज्ञान सुनाया था। उनकी नीति भी विख्यात है। समभाने बुभानेमें वह बड़े प्रवीण थे। विष्णुसे छक्ष्मीका विवाह उन्होंने कराया था। विष्णुके भाक्षानुसार उन्होंने

ماآوم

इन्द्रको समकाया था और पुरुत्वाको उर्वशी वापस दिलायी थी। जालन्धर दैत्य जो अपनी स्त्रो वृन्दाके सतीत्वसे उन्मत्त हो, उत्पात करता था, उसे भी नारदनेही मरवाया था। कृष्णा-वतारके विषयमें जो आकाशवाणी हुई थी, उसपर कंसको इन्हींने विश्वास दिलाया था। विष्णुको कंसके विनाशार्थ कृष्णावतार लेनेके लिये इन्हींने समकाया था।

नारद भविष्यवक्ता भी थे। वासवदत्ताका पुत्र विद्योधरका विधिपति होगा—यह उन्होंने पहलेही बतला दिया था। सावित्री के सतीत्व और सत्यवानके आयुष्यकी वात भी उन्होंने कह दी थो। इसी प्रकार सीता और सती पार्वतीके होनहार पति-को भी उन्होंने रुपष्ट कह दिया था।

चित्र गुप्तके पुत्रका शोक शमनकर उसे नारदने ब्रह्मज्ञानका उपदेश दिया था। भ्रुव और ऋतुध्वजके भी उन्होंने कार्य्य किये थे। जो संसारसे विरक्त हो, ईश्वरपर दृढ़ भीति रखता है और खिर चितसे उसका चिन्तन करता है, वह अवश्य बन्धन मुक्त हो जाता है। परन्तु सर्व प्रथम एक पथ-प्रदर्शक चाहिये सत्य पथका ज्ञान सद्गुरुसेही प्राप्त होता है। सत्सङ्गका प्रभाव हो अलीकिक है। साधु सङ्गतिकी महिमा अपार है। महात्माओं सङ्गसे उत्तम पदको प्राप्ति होती है, चित्त सत्कर्म करने के लिये प्रेरित होता है। फलतः लोक परलोकमें सुख मिलता है। इस विषयमें नारदका ही द्वरान्त वस होगा।

एक दिन बोणापाणि नारद कीर्तन करते हुए व्यास मुनिके

आश्रम गये। व्यासने यथोचित सत्कार कर चैठनेको आसन दिया और पूजनादि कर भिक्त प्रदर्शित की। नारदने उन्हें कुछ अप्रसन्न देखकर कहा—"ब्रह्मिष् ! आपने विस्तृत और ज्ञानगम्य महाभारतकी रचना की, ब्रह्मज्ञान प्राप्त किया, फिर भी आपके हृदयमें शोकानल क्यों प्रदीत है ? मालूम होता है, कि अभो आप सन्तुष्ट नहीं हुए।"

व्यासने कहा,—देविषे ! आपने जो कहा वह सर्वथा संत्य है। अद्यापि मेरी आत्माकों शान्ति नहीं मिली, परन्तु में नहीं जानता, कि ऐसा क्यों हो रहा हैं ?

नारहते कहा—"में समकता हूँ कि आपने महा भारतमें हरि गुण-कीर्तन नहीं किया, इसीसे आपका चित अशान्त रहता है। जिसके गुण-गानसे पृथ्वी पवित्र होती है, भक्तगण जिसका स्मरण और ध्यान करते हैं, जिसके चरणारिवन्दके ध्यानमें थोगे-श्वर भी छीन हो जाते हैं, आपने उस परमात्माका गुण गान नहीं किया।"

न्यासने बाहा—नारद ! आपका कथन सर्वधा सत्य है । मैंने चास्तवमें ऐसाही किया है । अब आप उपाय चतलाइये ।

नारव्ने उन्हें चार श्लोक सुना कर कहा, कि इस विषयकों लेकर भगवत् लीला वर्णन करिये, आपको अवश्य शान्ति मिले गीं। ईश्वर छपासे मुझे अपने पूर्व जन्मका वृत्तान्त याद है। आपके मनोरञ्जनार्थ इस समय मैं उसे सुनाता हुं—सुनिये।

"पूर्व जन्ममें में एक मुनिकी दासीका पुत्र था और उन्होंके

आश्रममें रहता था। चतुर्मासमें वहां अनेक साधु आते थे। एक वार सनकादिक ऋषि आये। मैं उनकी सेवामें रक्का गया और सेवा करने लगा। मुके भितभाषी, जितेन्द्रिय और शान्त देजकर महात्मागण प्रसन्न रहने लगे। उनका उच्छिष्ठान खानेसे मेरा चित्त पवित्र हो गया। चित्त पवित्र हो जानेसे मुझे धर्म पर रुचि उत्पन्न हुई। तबसे मैं प्रति हिन हरिकीर्तन श्रवण करने लगा। हरिकीर्तन श्रवण करनेसे मेरा अनुराग और भी वह गया। अन्तमें ऋषि मुनि जिस परमात्माका गुण गान करते थे, उसके प्रति भक्ति भाव उदय हुआ और मैं उसका स्मरण करने लगा। उस समय मेरी अवस्था पांच वर्ष अधिक न थी।"

"दीन वत्सल महर्षि योंने मुझे धर्मानुरागी देखकर मन्त्रोपदेश दिया और मैं उलीका जप करने लगा । मेरी इच्छा भ्रमण करने की थी, परन्तु माता मुझे वाहर निकलने न देती थीं । मैं जप तप और प्रतिदिन हरिचरणका ध्यान करता। अन्तमें मैं अपनी माताके खाधही देशाटन करने निकला। मार्गहीमें उन्हें धर्पने इस लिया अतः मैं निराधार और स्वतन्त्र हो गया। मैं परमात्माका ध्यान करता हुआ, उत्तरकी ओर अप्रसर हुआ। अनेक समृद्धिशाली देश, सुशोमित नगर, ऊँची अष्टालिकायें और वन, उपवन देखता हुआ में एक सरोवरके पास पहुंचा। उस समय मैं क्लान्त हो रहा था। मेरी सब इन्द्रियां शिथि-ल हो गयी थो और मैं सुधासे व्याकुल हो रहा था।"

"श्रान्ति निवारणार्थं मैंने सरोवरमें स्नान किया और जल पान कर उसके किनारे वैठा। समीपही एक पीपलका वृक्ष था। खरू होने पर में उसके नीचे गया और शिर चितसे परमा-त्माका ध्यान करने छगा। ध्यान करते करते मेरा जी भर आया: और आंखोंसे अभुधारा वहने लगी। उसी समय मुझे पर-मात्माने दर्शन दिया । मैं प्रेमावेशमें साकर मुग्ध हो गया। सारा शोक जाता रहा और मैं उसीमें तन्मय हो गया। दूसरेही क्षण परमातमा अन्तर्द्धान होगये। मैं तत्काल खड़ा हो गया और वुनः उस मनोहर और तेजोमय मूर्तिके दर्शनकी प्रतीक्षां करने लगा। प्रतिक्षण मेरी आतुरता बढ़ती जो रही थी। चिस्त व्याकुळ और नेत्र उत्कारिकत हो रहे थे। अनुप्त रहनेके कारण हर्य भी जिन्न हो रहा था, परन्तु पुनः मैं उस दूश्यको न देख सका। उसी समय आकाश वाणो हुई, परमातमाने मुक्ते सम्बोधितं कर कहा-- "वत्स, अव इस जन्ममें तू मुद्दो न देख सकेगा। योगि-योंको भी मेरा दर्शन दुर्छम है। तेरा अनुराग घढ़ानेके छियेही मैंने तुम्हे दर्शन दिया है। साधुपुरुषोंकी तरह कामनाओंका परित्याग कर। महात्माओं की सेवा कर। मुक्तपर दृढ़ भक्ति. सापित कर। ऐसा करनैसे मृत्युके वाद तू मेरे लोकमें था सकें गा और मेरा दर्शन कर सकेगा। तुम्हें उस जन्ममें भी अपना यह बुसान्त स्मरण रहेगा। यह बीणा छे और मेरा भजन कर।"

"इतना कह प्रमात्माने मुंके एक बीणा दी और मैं ' उसीके वादन तथा कीर्तनमें छीन इहने 'छगा। में पह मनाया '

12)(C1.

करता था कि सत्वर, मेरी मृत्यु हो, जिससे परमात्माका दर्शन प्राप्त करूँ।

"विचरण करता हुआ मैं एक दिन शिवि राजाकी राजधानीमें गया। वहाँ राज रानी कैकेयीने मेरी बड़ी अन्यर्थना की। वहीं पर्वत ऋषिसे साक्षात हुआ। पर्वत ऋषि सीजन्यकी मूर्त्ति थे अतः हम दोनोंमें सीहाई स्थापित हो। गया और मैं वहीं रहने लगा। हम दोनोंने प्रतिज्ञा की, कि हृद्यमें जो बात उत्पन्न होगी, वह परस्पर कह दिया करेंगे—छिपायेंगे नहीं। कई वर्ष व्यतीत हो गये। हम दोनोंमें किसी प्रकारका मनोमालिन्य ने हुआ।"

"शिवि राजाके दमयन्ती नामक एक कन्या थी। पर्वत मृद्यिन उसे वरण करनेकी इच्छा प्रकट की, परन्तु राजाने कहा, कि मैं दमयन्तीका विवाद उसके साथ कक गा जो अविवादित होगा। यह सब हाल मुझे मालूम हुआ और मैंने उसकी याचना करनेका निश्चय किया। लजावश मैंने यह वात पर्वतसे न कही, परन्तु उन्होंने किसी प्रकार जान ली और मुक्ते शाप दे विकप बना दिया। दोष यद्यपि मेराही था, तथापि मैंनेभी कुद्ध हो उन्हें शाप दिया, कि देवलोकमें तुम्हारा आवागमन न हो।

"पर्वत ऋषि मेरा शाप सुन पृथ्वी प्रदक्षिणा करने निकल पढ़े और मैं विकृत हो वहीं कालयापन करनेलगा। द्मयन्ती ने अपने पितासे यह हाल सुना और मेरे विरूप होनेका कारण

अपनेको ही जान, चड़ी दुःखित हुई। उसी दिनसे वह मेरी सेवा करने लगी और मैं ईश्वर भजन करने लगा। कुछ वर्ष के वाद पर्वत ऋषि पुनः मेरे पास आये। उस समय हम दोनों को पश्चात्ताप हो रहा था. अतः परस्परके शाप निवारित किये। में पुनः अपने रूपको प्राप्त हुआ और राजाने दमयन्तीका मेरे साथ विवाह भी कर दिया।"

"इसके बाद में स्थिर चित्तसे परमात्माका ध्यान और भजन करने छगा । अन्तमें मैंने उस पार्थिच शरीरका त्याग किया और परमातमाकी रूपासे ब्रह्मका मानसपुत्र हो स्रुतार्थः हुआ। इस जन्ममें मैंने अविवाहित रहनाही पसन्द किया और प्रजापतिका कार्य भी करनेसे इन्कार कर दिया। यही देवदत्त सुमधुर खर भूषित बीणा वजाता हूं और सुमधुर स्वरसे ईश्वरका गुणगान ,कर धर्मनीतिका उपदेश देता हुआ संसार् भरमें विचरण किया करता है। अब जिस समय में घीणा वजाकर ईश्वरका गुणगान करता हु', उसी समय हृद्यस्य पर-मात्माका मुक्तें दर्शन होता है। ईश्वरकी कृपासे मुद्दे यह पूर्व जन्मका वृत्तान्त स्मृतिगत नहीं हुआ और मैं प्रसङ्गवशात् इसी प्रकार लोगोंको कह सुनाता हूं। आज उसी भक्त वत्सल दयामयकी दयासे मेरी त्रैलोक्यमें गति है और में इच्छाके साथही चाहे जहाँ जा सकता हूँ।"

नारद्का यह जीवन वृत्तान्त सुनकर व्यासको वड़ी प्रसन्नता हुई स्रीर उन्होंने उनके आदेशानुसार भागवतकी रवना, कर शान्ति प्राप्त की। महात्माओं को सङ्गतिका कैसा प्रताप हैं और निरन्तर स्थिर चित्त हो प्रमात्माका ध्यान करनेसे क्या लाम होता है यह नारदको जीवनीसे प्रत्यक्ष ज्ञात होता है। नार-होता के यह नारदको जीवनीसे प्रत्यक्ष ज्ञात होता है। नार-होता अपने आत्मवल और अध्यवसायसे उच्चपद प्राप्त किया और लोक हितके अनेक कार्य्य किये। आजीवन उन्होंने ईश्वर भक्तिकी और अन्तमें प्रमपदको प्राप्त किया।

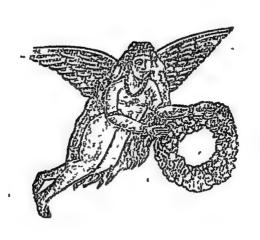

## ्रे महा**च मान मान** ्रे

का नाम दीर्घतमा गीतम प्रजापित अड्डिगिक पीत्र थे। उनका का नाम दीर्घतमा ऋषि और जन्म खान हिमालय प्रदेश था। उनके पिता का नाम दीर्घतमा ऋषि और जन्म खान हिमालय प्रदेश था। उन्होंने वेदादि शास्त्रोका अध्ययन वाल्यावस्थामें ही कर लिया था। यह महा तेजस्तो, महान विद्वान, तत्वज्ञ, तपनिधान, प्रति भाशाली, शोधक और सिद्धिवान थे। न्याय, तर्क, रसायन, पदार्थ पृथकरण इत्यादि तत्वोंकी उन्होंने खोज की थी। दीर्घकालीन तपश्चर्या द्वारा उन्होंने तप समृद्धि प्राप्त की थी, और अपनी प्रवल शक्ति ज्ञतावस्थाको प्राप्त हुए थे। ऋषि मुनियोंमें वह श्रेष्ठ गिने जाते थे और सप्तऋषियोंमें उनकी नियुक्ति हुई थी।

गौतम ऋषिकी धर्म पत्नोका नाम अहत्या था। उनकी'
गणना महा सितयोंमें होती थी। खयंवरमें इन्द्रादिको छोड़कर
उन्होंने गीतमको वरण किया था। पित पत्नीमें गहरा प्रेम
था, परन्तु दैवेच्छासे पित द्वारा शापित हो वह शिला हो गर्थी
थीं। गौतम भी इस आकिसक घटनासे खिन्न हो गये थे। उन्होंने
प्रियपत्नीकी पुन: प्राप्तितक हिमालयमें तपस्या कर कालयापन

किया था। भगवान् रामचन्द्रके उद्धार करनेपर पतिपत्नीका पुनर्मिलन हुआ था।

पहले गौतमका आश्रम प्रयागके पास था। वादको वह मिथिलाके अरायमें रहते लगे थे और अहल्याके वियोग होनेपर हिमालय चले गये थे। जब उनकी पुनः प्राप्ति हुई तब बहांसे लौट आये और बरुणकाननमें माश्रम स्थापित कर वहीं, रहने लगे थे। वहां उन्होंने दीर्घकाल पर्य्यन्त तपस्या की थी। आज भी वह स्थान गौतमाश्रमके नामसे प्रसिद्ध है और तीर्थों में उसकी गणना होती है।

कनायन और निम्बाली नामक उनके दो प्रधान शिष्य थे। उनके अतिरिक्त और इजारों शिष्य थे, जो विद्याभ्यास किया करते थे। उनके शतानन्द और चिरकारी नामक दो पुत्र और अञ्जनी नामक एक कन्या थी। इसी अञ्जनीके उद्रसे हनुमान का जन्म हुआ था। गौतम ऋषिने एक स्मृति श्रन्थकी रचना की थी, जो गौतम स्मृतिके नामसे विख्यात है। उसके अतिरिक्त उन्होंने न्याय शास्त्रका प्रणयन किया था। उसे न्याय दर्शन या गौतम दर्शन भी कहते हैं। न्याय विद्या सब विद्या- ओमें प्रदीप खरूप है। सभी कम्मीं का उपाय और निखिल धर्मका आश्रय है। न्याय दर्शनमें पांच अध्याय हैं। प्रत्येक अध्यायमें दो आन्हिक हैं और प्रत्येक आन्हिकमें अनेक प्रकर्म रण हैं।

्म्याय दर्शनानुसार जीवात्मातिरिक्त एक परमेश्वर है। उसे

भारतके महापुरुष

भोग साधनका, शरीर है न दुःख सुख न द्वेष। केवल नित्य-ज्ञान—इच्छादि गुणोंसे वह युक्त हैं। उसकी शक्ति असाधारण है और वही समस्त जगतका कर्ता है। वेदादि शास्त्र और अनु-मानादि उसके प्रमाण हैं।

न्याय शास्त्रका सब शास्त्रोमें उपयोग है। देवाचार्य्य वृह-स्पतिने कहा है, कि जो तर्क शास्त्रानुसार ताल्पर्यार्थ की खोज करता, है वह शास्त्रके मर्मिज्ञान और धर्म निर्णयमें समर्थ होता है। गीतमके न्याय शास्त्रमें युक्तिप्रधान है। युक्तिके चिन्तवन से मनुष्यकी बुद्धि तिज्ञ होती है। बुद्धि तिज्ञ होनेसे मनन का-र्यमें सुविधा होती है और मनन करनेसे सत्य सिद्धान्त स्थिर किये जा सकते हैं। सत्य सिद्धान्तके योगसे आत्मा परमात्मा का सत्य ज्ञान होता हैं और फलत; मोक्षकी प्राप्ति होती है।

न्याय शास्त्रमें पिएडतों की समामें वाद विवाद करने की रीति भी बतलायी गयी है। तर्क शास्त्रका समावेश न्यायशास्त्रहों में हो जाता है। पृथ्वी पदार्थों के परमाणु मिश्र होने से बनी है प्रत्येक परमाणु नित्य और स्थायी है—उनका नाश नहीं हो सकता जिसका नाश नहीं हो सकता जसे तत्व कहते हैं, अतः परमाणु भी तत्व है, परन्तु परमाणु औं से जो, पदार्थ बनते हैं वह अतित्य होते हैं। उनका नाश अवश्यम्मावो है। इसी प्रकार न्यायशास्त्रमें तत्वादिककी व्यवस्था की गयी है। रसायन विद्याका भी उसमें यथार्थ वर्णन है। इन विपयोंके अतिरिक्त भी उसमें अतेक मननीय विषयोंपर विवेचन किया गया है।

D)(GT

न्याय शास्त्रमें यतलाया है कि मोक्ष प्राप्तिक लिये तत्वज्ञान होना चाहिये। तत्व ज्ञानसे दु:ख, जन्म, प्रवृत्ति दोप और मिध्या ज्ञानका उत्तरोत्तर नाश और फलतः मोक्षकी प्राप्ति हो ती है। तत्वज्ञान होनेके लिये चतलाया गया है, कि प्रमाण, प्रमेय, संशय, प्रयोजन, द्वप्टान्त, खिद्धान्त, अवयव, तर्क, निर्णय, वाद, जल्प, वितएडा, हेत्वाभास, छल, जाति और निश्रह खान इन सीलह साधनोसे काम लेना चाहिये। न्याय शास्त्रमें इन विपयोपर विस्तार पूर्वक विचार किया गया है।

न्यायसे तत्व ज्ञान होता है। तत्वज्ञानसे मिथ्याज्ञानका नाश होता है। उसके नाशसे दोष नष्ट हाता है और दोष नष्ट होनेसे प्रवृत्ति रुक जाती है। प्रवृत्तिके रुकनेसे जन्म नहीं होता और जन्म न होनेसे दु:खकी सर्वथा निवृत्ति होती है। दु:खकी निवृत्तिकोही मोझ कहते हैं।

न्याय मतमें बौद्ध और जेनादिकों द्वारा प्रमाणित मोक्ष सक्ष्मका खर्डन और अपने मतका प्रतिपादन किया गया है। साथही जगत कर्ता प्रमेश्वर और उसके बचन स्वद्धप बेद, दोनों का अनुमान तथा शब्द प्रमाणसें स्वीकार किया गया है। गौत-मके न्यायमें सृष्टिके पदार्थों का पृथक्षरण कर उनकी उत्पत्ति तथा स्थितिके विषयमें निर्णय कर मोक्ष साधन सम्बन्धो ज्ञान 'दिया गया है। दक्षिणमें द्राविड, तैळङ्ग और उत्तरमें नदिया काशी प्रभृति स्थानोंमें आज भी न्याय शास्त्रका पठन पाठन होता है। जीव और थातमाके दिषयमें गीतमने बतलाया है, कि जीव और आतमा अभिन्न हैं। अज्ञानतासे आतमा जीव बन गया है। ज्ञान प्राप्तकर भक्ति करनेसे वह शुद्ध हो परमात्मामें लीन हो जाता है। आतमा प्रकृति रहित और खतन्त्र है। सारा-सार विचार करना यही उसका गुण है। इसी मूल तत्वसे धर्म माना गया है। धर्म माननेको: इच्छा हमारे हृद्यमें वर्त-मान है। यही हमारा खतन्त्र और पवित्र गुण है।

ईश्वरके विषयमें बतलाया है, कि जगत करता परमेश्वर अनादि और खतन्त्र है। उसने कारणक्रप तत्वोंको उत्पन्नकर इस कर्मक्रप जगतको रचना की है। वह स्फूर्णाक्रपी सङ्कृत से जीवों द्वारा कर्मम करता है। उसीकी क्रपासे ज्ञानकी आप्ति होतो, है। ईश्वरदत्त ज्ञानकी अद्धासे आशा फलीभृत होती है। वह द्वश्य और अद्वश्य फलोंका दाता है। उसके अतिरक्त और कुछ भी श्रेष्ट नहीं है। मोक्ष-पदमें काया और जगत मिथ्या अतीत होता है। केवल ज्ञान खरूप आत्मा स्थायी है। वह चैतन्य खरूप है। चैतन्यका द्वश्य निराकार है— इत्यादि।

गीतमका न्यायशास्त्र सर्वमान्य है। गदाधरी, जांगदेशी अनुमान, चिन्तामणि इत्यादि भन्योंमें न्यायके एकही एक खरड पर विस्तार पूर्वक विचार किया गया है। न्याय स्त्रपर बात्सायन का माध्य है। न्यायशास्त्रके विषयमें माउत्य स्टुबर्ट पल्कि-स्टन साहब खिनते हैं, कि न्याय ब्राह्मणोंका बढ़ाही मिन

بلك)إلاجل.

विषय है। उन्होंने उलपर अनेक यन्य लिखे हैं। अतः उसकी अनेक शाखार्ये हो गयीं हैं परन्तु गौतम और कणादका दर्शन गालही उन सवका उत्पत्ति-सान है। गौतमने अती-तिन्द्रिय पदार्थोका और कणाद्ने इन्द्रियगोचर पदार्थोंका न्याय से विचार किया है। यद्यपि वह दोनों कितनीही बातोंमें एक दूमरेसे भिन्न हैं, तथापि उन्हें एक दर्शनके दो भाग मान लेना अनुचित नहीं, क्योंकि उनले पारस्परिक विषयोंकी परिपुष्टि होती है।

गीलम ऋपिके तप-प्रभावसे गोदावरी नदी गौतमी गङ्गा कही जाती है। उसकी महाती शैंमे गणना होती है और का-र्तिक मासमें जन सिंहके बृहस्पति होतें हैं, तब वहां कई लाख मनुष्य ज्ञानार्थ एक इ होते हैं। महातमा गौतमने निमि राजा को एक महायत्र कराया था, जो कई वर्षीमें समाप्त हुआ था। गीतमाश्रममें थहल्या हद नामक एक तीर्थ भी है। उसके पास ही भिन्नमाल गामक नगर है जो पहले श्रीमालके नामसे विख्यात था। गौतम ऋषिका वंश भी खूव चला था। वे ऐसे प्रतापी थे, कि नित्य नया अन्न तच्यार कर भोजन करते थे। प्रातःकाल वे जो बीज वपन करते, वह मध्यान्हतक फल्फ्रूल कर परिएक हो जाता। सायङ्काल उसे वे काट लेते और\_ दाने दिकाल उसोका भोजन वनाते। एक इसी वातसे उनके सामर्थ्यका पता चलता है। वास्तवमें वे वड़े ज्ञानी, रसायन शास्त्रो और सिद्ध थे।

### भारतके महापुरुष

महामित गौतमके अपूर्व ज्ञानमय प्रत्थकी यूरोपियन विद्वान भी प्रशंसा करते हैं और उसके सम्मुख शिर झुकाते हैं। जिसके तत्वज्ञानकी समता विश्वविख्यात यूनानी तत्व-वेत्ता अरिस्टोटल और गैलीलियो भी नहीं कर सकते, जिसके अस्तित्वको आज सहस्राविध वर्ष व्यतीत हो जानेपर भी जिसके शाखोंका अध्ययन भारतकी वैदिक पाठशालाओं में चरावर हा रहा है, जिसके एकही शास्त्रने भारतकी ज्ञान सम्पत्तिमें यथेए वृद्धि कर दी है, और जिसके पुत्र न्याय दर्शन जैसा अमृत्य शास्त्र पैत्रिक सम्पत्तिमें पाकर साभिमान अपना शिर ऊ'वा रख सकते हैं, वे परम प्रतापी महात्मा गौतमको धन्य है! जिसका उज्वल यश ससार भरमें व्याप्त हो रहा है, उस प्रहार्षको वारम्वार प्रणाम है।



# ্ট্র-প্রাক্তন্দের প্র<u>ধৃতি</u>। । ।

अ्गस्त्यका जन्म वैवस्वत मन्वन्तरमें हुआ था। पुराणोंमें उनके जन्मका चड़ाही विचित्र वर्णन दिया गया है। उनके पिताका नाम था मित्रापरुण। मित्रावरुण महातपस्त्री और सिद्धिप्रोप्त ऋषि थे। जप, तप, ब्रह्म ध्यान, अनुष्टान इत्यादि किया कम्मों में वह वहे निषुण थी। उनका " आश्रम समुद्रके तीरपर था। समुद्र किसी दिन उनके वस्त्र, किसी दिन आसन, किसी दिन कमएड अरेर किसी दिन पात्र खीच छे जाता था। यह देखकर मित्रावरणको बड़ा कोध आया और उन्होंने एक ऐसा पुत्र उत्पन्न करनेका विचार किया जो समुद्रका अस्तित्व मिटा दे। निदान उन्होंने मृत्तिकाका ्रध्यक कुरम वनाया और उसमें अपना चीर्य्य खापित किया । यथा समय उस कुम्भसे एक तेज पुञ्ज, सुन्दर और यहोपचीत युक्त वालकका जन्म हुआ। वह अगस्त्य और कुम्भसे उत्पन्न हुआ अतः कुम्भज नामसे विख्यात भी हुओं।

ं अपने पिताके आदेशानुसार अगस्त्यने काशी जा कर वहीं विद्याभ्यास किया। वह संसारसे विरक्त रहना चाहते थे परन्तु उनके पिताने उन्हें वंश-रक्षा करनेकी आज्ञा दी; अतः वे ميم آهي

अपने योग्य रूप गुण सम्पन्न कन्या रत्नकी जोज करने लगे। खिर चित्तसे ध्यानाख हो, उन्होंने संसार भर छान डाला, परन्तु जैसी चाहते थे वैसी सुन्द्री उन्हें कही न दिखाई दी। उस समय चिद्रभ देशका नरेश पुत्र प्राप्तिके लिये तपस्या कर रहा था। उसकी ली गर्भवती भी थी। अगस्त्यने अनेक प्रवल तपोयलसे उस गर्भके पुत्रको कन्याके रूपमें परिवर्तित कर दिया और

यया समय रानीके गर्भसे कत्या उत्पन्न हुई। राजाको यह देशकर यहा आश्चर्य हुआ। पुत्रकी मुद्रा छुप्त हो कत्या उत्पन्न हुई अतः उन्होंने उसका नाम लोपामुद्रा रक्या। लोपा- सुद्रा जय पही हुई, तय महाराजने उसका स्वयंवर करना स्थिर किया, परन्तु रतनेहीमें अगस्त्यने आकर उसकी यावना की। होपागुहाने भी आपित्त न कर प्रसन्नता प्रकट की, अतः राजाने उसका विवाह उन्होंके साथ कर दिया। मुनि-पत्नों सह काशी क्षेत्रमें आये और गाईस्थ्य धर्माका पालन करने लगे। लोपामुद्रा विदुषी, सद्गुणी और पतिव्रता ली थी। इसीसे उसकी योग्यताका अनुमान किया जा सकता है।

र्रात्मा अगस्त्य महा तेजाबी, पराक्रमी, तत्ववेत्ता, परोः पनार्रः, युद्धिमानः, और चतुर थे । उनका शरीर स्थूछ और अधिक जना न था। धनुर्विद्यांके वह प्रचीण परिद्वत थे, और धनुर्वाण सर्वदा अपने साथ रखते थे। धर्म-निन्दक, प्रजापीड्क, यधामीं भीर मूर राजाको घट मान धारण कर इएड देते थे। अधमीं भीर उनके सहायकोसे युद्ध कर उन का संहार करते थे।

गुद्ध वगस्त्यका नित्यक्तमं न था, परन्तु धर्म धीर प्रजाके संरक्षणार्ध प्रसङ्ग्यशात् वे क्षात्रकामं करते थे। जब अत्या-धारी और डाकुओंका प्रायल्य यह जाता, तब वे शास्त्र ध्रारण करते और चुन चुनकर उनका नाश करते। अगस्त्य का नाम सुनतेही अत्याचारी कांप उठते थे। उन्होंने अपने तपोवल और पराक्रमसे सहस्राविव अत्याचारियोंका नाश किया था।

अगस्त्य ऋषि विद्वान थे। द्रोणावार्घ्य और द्रुपदने उन्हींसे ब्यूह रचनाका ज्ञान प्राप्त किया था। पृथ्वीके अधिकांश देशोंमें उन्होंने भ्रमण किया था। सर्व प्रथम नौकाकी रचना कर उन्होंने ही समुद्र यात्रा की थी। सम्भव है, कि इसी से उनके समुद्र यानकी आप्यायिका प्रचलित हुई हो।

<sup>4</sup> कहते हैं, कि एक टिटिहरीने समुद्रके तटपर घ्रगहे रखे थे। ममुद्र घ्रपनी तरद्गोंसे उन्हे वहा ले गया। इसके पूर्व भी कई वार ऐसाही हो चुका था। टिटिहा घोर टिटिहरीने पत्तीराज गख्ड़के पास फरियाद की घोर उन्होंने विष्णु भगवानके कामतक यह वात पहु चानेका वचन दिया। प्रवसर देखकर जब उन्होंने विष्णुसे यह बात कही, तब उन्होंने परोपकारी घ्रगह्त्यसे पित्तयोंका दुःख दूर करनेको कहा। घ्रगह्त्य भगवानके च्रादे-ग्रानुसार घटनाह्यसपर गये घोर देखा, कि दोनों पत्ती समुद्रको उलीच

अगस्त्यने एक नौका शास्त्र भी रचा था, परन्तु अनेक प्राचीन प्रन्थोकी तरह उसका भी कहीं पता नहीं है। अनेक देशोंमें विचरणकर उन्होंने निःखार्थ मावसे धरमींपदेशकका कार्व्य किया था। देव, दानव, अर्थिमुनि और राजा प्रज़ा सभी उनका सरमान करते थे

अगस्त्य सुनि ग्हा समर्थ थे। कहते हैं, कि विन्ध्य गिरिने सूर्यका पथावरोध करनेकी इच्छा की थी। देवोंकी प्रार्थनासे अगस्त्यसुनि उनके पास गये। गिरिने उन्हें देख दएडवत प्रणाम किया। अगस्त्यने उसे आज्ञा दी, कि जब तक में उठनेको न कहुं, तबतक इसी प्रकार पड़े रहो। यदि अवज्ञाकर उठनेका साहस करेगा तो शाप दे तुग्हें भस्म कर दूंगा। अगस्त्य-की यह बात सुन, वह उथोंका त्यों पड़ा रहा। न उन्होंने उसे उठनेकी आज्ञा दी और न वह उठा। इस प्रकार गिरिका गर्व खर्चकर उन्होंने प्राणीमात्रका सङ्कट दूर किया।

अगस्त्यके विषयमें एक और भी चमत्कारपूर्ण कथा प्रचलित है। कहते हैं, कि किसी वनमें आतापी, चातापी और इल्वण

रहे हैं। चोंचमें जल लेकर वाहर डाल आते हैं और बाहरसे मिट्टी लाकर समुद्रमें डाल देते हैं। उनका यह अध्यवसाय देखकर वह प्रसन्न हो उठे और समुद्रकी अनन्त जलराशि आचमनके साथही पान कर गये। यह देख, समुद्रकी अपने जीटाल दिये और अनेक प्रकारसे जमा प्रार्थना की। जलचर भी ज्याकुल हो रहे थे आतः आगहत्यने फिर उसे ज्योंका त्यों कर दिया।

नामक असुर रहते थे। वे बढ़े घूर्त और कपटी थे। अनेक अप्रियमुनि और मनुष्योंका उन्होंने नाश किया था। वे फल फूल, कन्दम्ल या जलके रूपमें उदरमें प्रवेश करते और वाहकों पेट फाड़कर निकल पड़ते। उनके इस कार्य्यासे चारों ओर आहि त्राहि मच रही थी। महर्षि अगस्त्य यह वात सुन उनके पास गये और वे तीनो असुर भी फल फूल और जलके साथ उनके पेटमें पहुंच गये। जब ऋषिने जान लिया, कि वे उदरमें आगये हैं तो उदरपर हाथ फेरकर वह उन्हें हजम कर गये। फलत: तीनों असुर वाहर न आ सके और सवका दुःख दूर हो गया। आज भी लोग अगस्त्यका नाम लेकर उदरपर हाथ फेरते हैं, ताकि उनके प्रतापसे खाया हुआ अन असुरोंकी तरह हजम हो जाय।

अगस्त्यका आश्रम एकही स्थानमें न था। सुतीक्ष्ण मुनिने रामको वनवासके समय मार्ग दिखाया था। उसे देखनेसे पता चलता है कि अगस्त्यका आश्रम दण्डकारण्यमें था। दण्डका-रण्य गोदावरीके उत्तर तटपर था। महामारतमें लिखा है, कि उन का आश्रम गयाके पास था। परन्तु, एक कथासे झात होता है, कि उनका आश्रम दण्डकारण्यमें ही था।

कहते हैं, कि दण्डक नामक एके विदर्भ देशका राजा था। उसके अध्मानिरणसे कुद्ध हो, भृगु ऋषिने उसे उर्संकी' भूमि और उसपर निवास करनेवाले प्राणियोको शाप दे भस्म कर दिया। वही खान दण्डकारण्य नामसे विख्यात हुआ। कुछ

कालके उपरान्त अगस्त्यने वहां अमृत वर्षा की, फलतः एक नव-पहुच वन तय्यार हो गया। वहीं अगस्त्यने अवना आश्रम वना-या और पत्नी तथा और अनेक पुत्रों सहित निवास करने लगे।

एक बार राजा नहुषने कामान्य हो उनसे पालकी उठवायी थी। ब्रह्मनिष्ट अगस्त्यने पदाघातसे क्रुद्ध हो उसे सर्प वना दिया। था। (देखो नहुप चरित्र) राम चनवासके समय सीता और लक्ष्मण सहित उनके आश्रममें गये थे। अगस्त्यने सतकार कर उन्हें अलएड चाप; अक्षय त्रूण, कई शस्त्रास्त्र और एक तीक्ष्ण वाण भेट दिया था। बाण देते समय उन्होंने कहा था, कि जब रावणसे युद्ध हो, तब अन्तमें इसी बाणका प्रयोग करना, तुम्हारी जय होगी । रामने उनके थादेशानुसारही उसका प्रयोग किया था । रामको निवास करनेके लिये पञ्चवटीका मनोहर खान उन्होंनेही वताया था और उन्होंनेही रामको शैवी दीक्षा दी थी।

अगस्त्यने दक्षिण भारतमें विद्याका अच्छा प्रचार किया था। वे निरन्तर ध्यानमें मग्न रहते थे। उन्होंने बड़ी कठिन तपस्या की, थी, अतः देवतागण भी उनपर मसन्न रहते थे। राजा और प्रजापर भी उनका उपकार कम न था। यही कारण है, कि उनका नाम अमर रखनेके लिये आर्घ्यावर्त्त के निवासियोंने एक ताराका नाम अगस्त्य रक्ष्वा है। भाद्र मासके अन्तमें वह दक्षिण भाकाशमें उदय होता है। ऐसे परोपकारी और पर दुख भञ्जन महापुरुपका यह स्मृति-चिह्न अनुचित नहीं।

#### ्रे महात्मा क्रिष्ट . १ १

हातमा विशिष्ठ ब्रह्माके मानस पुत्र थे और खायम्भू मन्वन्तरमें उत्पन्न हुए थे, महादेवके शापसे अन्य प्रजापतियोंके साथ इनका भी नाश हो गया था, अत: पुन: ब्रह्माने वैवस्तत मन्वन्तरमें इन्हें उत्पन्न किया। इस दूसरे जन्ममें इनकी पत्नीका नाम था अक्षमाला । यह सूर्य्यवंशी इक्ष्वाकु कुलके गुठ थे। उस वंशके निमि नामक तीसरे राजाको वशिष्ठने अनेक यज्ञ कराये थे । अन्तिम यज्ञके समय वे पहलेसेही इन्द्रके यज्ञमें अटके हुए थे, अतः उपस्थित न हो सके। उन्होंने निमिसे अपने आनेका ठीक समय बता दिया था, परन्तु उसने उनके प्रत्या-गमनकी प्रतीक्षा न कर महात्मा गौतमको बुला लिया और उनकी संरक्षतामें यह करने लगा। विश्वष्टने यह देखकर उसे शाप दिया, कि तेरा नाश हो । उसने भी मरते समय शाप दिया कि आपका नाश हो। फलतः विशष्ट और राजा निमि दोनोंका परस्परके शापसे प्राणान्त हुआ।

वशिष्ठकी यह दशा देखकर ब्रह्मदेवको बड़ा क्षोभ हुआ और उन्होंने पुन: उन्हें मित्रावरणके यहां उत्पन्न किया। इस वार भी उनका नाम वशिष्ठ रखा गया और वे इक्ष्याकु वंशके कुलगुरु नियत हुए। इस बार उनका विवाह अरुन्धतीके साथ हुआ। अरुन्धती नारदकी बहिन थी। वे पति-पद-रता बिदुषी और महासती थीं। उनकी विद्वताके विषयमें इतनाही कह देना पर्याप्त है, कि उन्होंने वेद-भाष्यकी रचना की थी।

वहार्षि विश्व ने विष्णुक्षेत्रमें कौशिक ऋषिके पास शिक्षा श्रहण की थी और वेद वेदान्तमें पारङ्गत हुए थे। साथही वे धनुर्विद्या विशारद भी थे। वे महा तेजलो, सत्यवक्त। क्षमा, शील, जितेन्द्रिय और त्रिकाल दशीं थे। उनके निकट भीष्म समान महापुरुषोंने वेदाध्ययन किया था। उन्होंने अपनी स्त्री अरुन्धतोंको शिक्षा दे, बुद्धिमान और ज्ञानी धनाया था। अरुन्धतींको उदरसे उन्हें शक्ति आदि सी पुत्र उत्पन्न हुए थे। पहले बिश्च ऋपिका आश्रम हिमालयके एक शिल्डरपर था। वह साज भो उन्होंके नामसे पुतारा जाता है। वहां वे योगी वेशमें रहा करते थे।

वशिष्ठ ऋषिके पास निन्द्नी नामक एक कामधेतु थी। उसके प्रतापसे वह अगणित अतिथियोंको इच्छा भोजन करा सकते थे। उस समय कान्यकुट्ज देशमें चन्द्रवंशीय गाधि पुत्र राजा विश्वामित्र राज्य करते थे। एक दिन वे मृंगया खेलते हुए, सैन्यसह वशिष्ठकों आश्रममें पहुच गये। वशिष्ठते उनकी बड़ी सभ्यर्थना की सीर निन्दनीकी छ्पासे सैन्यसह उन्हें भोजन कराया। विश्वामित्रको यह देएकर वड़ा आश्रद्य हुआ परन्तु शीवही उन्हें सारा रहस्य मालूम हो गया और उन्होंने

to)[64.

उनसे फामधेनुकी याचनाकी विशिष्ठने उसे देनेसे इन्कार फिया बतः विश्वामित्र यलात् ले जानेको प्रस्तुव द्वुए । निदान, उन दोनोमें युद्ध हुआ और विशिष्ठने त्रहादण्ड धारणकर विश्वामित्रकी समस्त सेना परास्त कर दी।

दिश्वामियको प्राण ले पलायन करना पड़ा। किसी प्रकार
ये अपनी राजधानी पहुँ चे। उन्होंने देखा कि ब्रह्मवलके मुकायिलेमें राजयल कुछ नहीं है। अन्तमें ब्रह्मवल प्राप्त करनेके
लिये राजपाट छोड़कर वे चनको चले गये और हिमालयपर
बंगर तपस्या करने लगे। उनके हृद्यमें हुढ़ इच्छा-शक्ति उत्पत्र
हो चुकी थी, अतपव जवतक सफलता न मिली, तब तक उन्होंने
उद्योग न छोड़ा। अनेक विद्य आने और एकवार बुरी तरह
पतित हो जानेपर भी वे अपने कार्यमें लगे रहे और उन्होंने कमशः
अर्थि, राजपिं और अन्तमें ब्रह्मपिंका पद प्राप्त किया।

ब्रह्मदेवने प्रसन्न हो जब उन्हें ब्रह्मिका पद प्रदान किया तब हनसे कहा, कि विश्वष्टादि तुम्हें ब्रह्मिक कहें और अपने वर्गमें समिलित करलें इसके लिये भी तुम्हें चेष्टा करनी होगी। जब वे पेला करेंगे तभी तुम वास्तविक ब्रह्मिक हो सकोगे।

त्रहादेवकी यह वात सुन विश्वामित्र अनेक ऋषियोंके पास गये और उन्होंने उन्हें ब्रह्मिष् स्वीकार कर लिया। अन्तमें वे विश्वपुके पास गये और अपनेको ब्रह्मिष् कहलाना चाहा, परन्तु विश्वपुने उनके गुणोंको देखकर उन्हें ब्रह्मिष् न कहा। जब जब विश्वपित्र मिलते तब तब वे उन्हें राजिष् ही कहकर बुलाते। यह देखकर विश्वामित्रके हृदयमें प्रवल ईपीन्न ध्रधक उठी और वे विशिष्ठकी स्पर्को करने लगे।

सूर्य वंशी त्रिशंकु नामक एक नरेशके हृद्यमें सदेह स्वर्ग जानेकी अभिलाषा उत्पन्न हुई और उसने तद्र्थ विशिष्ठसे यक करानेको कहा। विशिष्ठने ऐसा होना असम्मव वतलाया, अतः वह उनके पुत्रोंके पास गया। विशिष्ठके पुत्रोंने पिताकी असम्मति देखकर यह करनेसे इन्कार किया, तब वह दूसरेका आ- श्रय श्रहण करनेको तथ्यार हुआ। उसके इस अविवेकसे अस- नतुष्ट हो, ऋषि पुत्रोंने उसे शाप दे चाएडाल वना दिया।

विश्वामित्र, विश्व शत्रु हो रहे थे अतः उन्हें नीचा दिखानेके लिये, उस चाएडालका यज्ञ करानेपर तुल गये। क्षत्रिय
उपाध्याय और चाएडाल यजमान, यह रङ्ग देखकर निमन्त्रित
देवतागण भी हिंचभाग लेने न आये, न यज्ञकार्थ्यमें योगही दिया।
यह देखकर विश्वामित्र को सीमातीत कोध हुआ और उन्होंने
त्रिशंकुको अपने तपोचलसे खर्ग भेज दिया। देवताओंने उनके इस कार्थ्यका विरोध किया और त्रिशंकुको नीचे ढ़केल
दिया, परन्तु विश्वामित्रने उसे अन्तरिक्षहीमें रोक दिया। कहते
हैं, कि तयसे वह शिर नीचा किये हुए वरावर लटक रहा है।

विशिष्ठते प्रकथार अपने यज्ञमान राजा हरिश्चन्द्रकी—सत्य-यादी, दाता और धर्म्मशील कहकर वड़ी प्रशंसा की। विश्वा-मित्रने पुनः विशिष्ठको नीचा दिखानेके लिये हरिश्चन्द्रको असत्य-यादी, अदाता और महास्रल सिद्ध करनेकी प्रतिश्वा की। उन्होंने

CART.

इस वार भी कोई पात उठा न रक्खी और अपनी प्रतिज्ञा पूर्ण करनेके लिये भगीरथ प्रयत्न किया, परन्तु उनकी युक्तियां और उनका छल प्रपञ्च कोई काम न आया, न हरिश्चन्द्रको वे असत्यवादी या अदाता ही सिद्ध कर सके।

विश्वामित्र इसी प्रकार वशिष्ठका विरोध करने लगे, परन्तु सतोगुणी वशिष्ठ लेश मात्र भी विवलित न हुए, न भयमीन हो उन्हें ब्रलिषिही कहा। विश्वामित्र इसका कारण अपने स्वभावकां न जान सके और समक्तने लगे कि ब्रह्मादि ऋषि मुक्ते ब्रह्मार्थ कहते हैं, परन्तु वशिष्ठ केवल होप वश ऐसा नहीं करते। इस विवार्म के उत्पन्न होतेही उनके हृदयमें प्रतिहिंखा वृत्ति जागरित हो उठी और उन्होंने कहमापपाद नामक एक राक्षस हारा वांदाछने समस्त पुत्रोंको मरवा डाला।

श्रमाशील वशिष्टने यह हाल जानकर भी विश्वामित्रपर कीश्र न किया और उपोंके त्यों शान्त वने रहे। उन्होंने कहा, कि इसमें किसीका क्या दोष है! पुत्रोकी मृत्यु इसी वहाने बदी थी।

विश्वामित्रमें जवतक राजस गुण वर्तमान रहे, तवतक केसेही तपस्वी हो जानेपर भी विशिष्ठने उन्हें ब्रह्मिण न कहनेका निश्चय किया था। त्रिपत्तिका पहाड़ दूर पड़ने पर भी वह ,विचलित न हुए और किर भी राजिष कहकर मुस्कुराते हुए पिश्वामित्र की अभ्यर्थना की। विश्वामित्रको यह देखकर बड़ा कोध आवा और अन्तमें उन्होंने विश्वको मार डालनेका पिन्नार किया।

A)(4

एक दिन रात्रिके समय वे धनुषवाण लेकर चुपचाप विशिष्ठके आश्रम गये और छिएकर उचित अवसरकी प्रतीक्षा करने लगे।

उस दिन शरद पूर्णिमा थी अतः स्वच्छ नीलाकाशमें चन्द्रमा चमक रहा था और चारों ओर उसकी निर्माल चांदनी छिटक रही थो। यह मनोहर दृश्य देलकर सती अवन्यती अपने पति चशिष्ठसे कहने लगीं—'प्राणनाथ! देलों, रात्रि कैसी सुहावनी मालूम होती है! आकाशमें पूर्ण और निष्कलङ्क चन्द्रमा कैसा उद्भासित हो रहा है! क्या संसारमें पेसा कोई पूर्ण तपस्त्री होगा, जिसकी निम्मेल तपस्या दिगदिगन्तको उद्भासित कर रही हो?"

विश्वामित्र ही ऐसे तपस्वी हैं, जिनकी तपस्या इस शर-चन्द्रके समान निर्माल और निष्कलडू है। उनके समान तपसी इस समय और कोई नहीं।"

विश्वामित्र कहीं दूर न थे। वे वही खड़े थे और जुपवाप सव वातें सुन रहे थे। विशाप्तको परोक्षमें अपनी प्रशंसा करते देखकर उन्हें यहा आश्चर्य हुआ और वे अपने हत्यपर वारम्वार पश्चाताप करने लगे। वह कहने लगे—ओह! में वड़ा पापी हैं। जो परोक्षमें मेरी प्रशंसा करता है, उसीको में मारने आया है! मुद्दे धिकार है! हाय! मैं इस ब्रह्महत्याके घोर पापसे केसे मुक्त होता? मेरा समस्त तपोधन बाज मिट्टीमें मिल जाता कीर मुद्दे नरक भोग करना पढ़ता। मैं अपनेको बलात ब्रह्मर्ष

12)((CT

कहलानेका व्यर्थ ही उग्रोग फरता हूं। यह केवल मेरा मिथ्या-भिमान है। जिसके सी पुत्रोंका मैंने नाश कराया और जिसे अवेक प्रभारका कुछ दिया, यही परोक्षमें मेरी प्रशंसा कर रहा है। मैंने समय समयपर विश्वप्रको नीचा दिखानेका उद्योग किया, फिर भी उन्होंने चुरा नहीं माना अतः वही सच्चे प्रहार्ष है, मैं नहीं।"

मनही मन इस प्रकारका विचार कर विश्वामित्रने धनुपयाण कीं क दिया और दोड़कर दशिष्ठके चरणोंमें गिर पड़े । विशिष्ठते एकाएळ उनका आगमन और यह कार्थ्य देखकर विस्मित हो कहा—"आइये ब्रह्मिं विश्वामित्र ! इस समय आप कहां !"

विश्वति मुखसे ब्रहार्षि शब्द सुनकर विश्वामित्र वहे प्रसन्न हुए और पुलकित हो पूछा,—महर्षि ! अवतक तो में राजपि था, आज ब्रह्मर्षि क्यों ?

चित्रष्टिने मुस्कुराकर कहा—आज तुम ब्रह्मिष कहने योग्य होगये हो। सत्वगुण, सत्य, शीलता, निराभिमानत्व इत्यादि ब्राह्मणोंके गुण आज तुममें वर्तमान हैं। शस्त्र धारण और को-धादिक राजसी गुण नहीं दिखायी पड़ते। इसीलिये मैंने आज तुम्हें ब्रह्मिष कहा। जबतक तुममें रजोगुण वर्तमान थे, तवतक में तुम्हें ब्रह्मिष कैसे कह सकता था? इस समय तुम्हारा हृद्य निर्मल है, अतः तुम वास्तविक ब्रह्मिष हो।

वशिष्ठकी यह वार्ते सुनकर विश्वामित्रको बड़ा आनन्द् इया और वे भपने आश्रमको गये। आजसे ईपां, द्वेष, वैमनस्य विरोधभाव, और उनकी प्रतिहिंसा वृत्ति नष्ट हो गई। विशिष्ट और उनमें सौहाई स्थापित हो गया और वे मिलज्जलकर रहने लगे। ब्रह्मर्षि पद कितना ऊंचा है, उसके लिये कैसी योग्यता चाहिये, उसमें कैसी अलौकिक शक्ति है और उसकी प्राप्तिके लिये कितना परिश्रम करना पड़ता है, यह सब इस कथाको देखनेसे ब्रात होता है।

तपस्यासे कहीं अधिक लाम सत्सङ्गमें है—यह विशिष्ठने एक बार सिद्ध कर दिखाया था। वे एक दिन विश्वामित्रके आश्रम गये थे। विश्वामित्रने यथोवित सत्कारकर उन्हें अपने एक हजार वर्ष की तपस्याका फल अपण किया। इसके वाद एक दिन वे विशिष्ठके आश्रम गये। विशिष्ठिने भी वैसाही सत्कारकर अपने एक घडी सत्सङ्गका फल अपण किया। यह देखकर विश्वामित्र चड़े विचारमें पड़ गये और सोचने लगे, कि विशिष्ठने चया समक्तकर एक घड़ी सत्सङ्गका फल दिया! क्या मेरे हजार वर्ष के तपको वह एक घड़ीके सत्सङ्गकेही वरावर समकते हैं।

विश्वामित्रको विचार करते देखकर कहा—"महर्षि तुम्हें आश्चर्या क्यों हो रहा है ? तपस्यासे सत्सङ्गका मूल्य कहीं अधिक है। यदि तुम्हें मेरी वातपर विश्वास न हो तो चलो किसी महात्मासे न्याय करावें।"

विश्वामित्रको वास्तवमें विश्वास न था, अतः वे विशिष्ठको चातपर राजी हो गये और दोनो जन सत्यलोकमें शेष भगवान के पास गये। शेप भगवानने दोनोकी वात सुन कर विश्वा-

17)(GT

मित्रसे कहा, कि अपने एक हजार वर्ष का सपोफल पृथ्वीको अ-र्यण कर उसे एक हाथ ऊँची करदो।

विश्वामित्रने शेषके आदेशानुसार कार्य्य किया, परन्तु उठने की कीन कहे पृथ्वी हिली तक नहीं। इसके बांद शेषने विशअसे अपने घड़ी भरके सत्सङ्ग फरुको अर्पणकर वैसा करनेको कहा। विश्विक वैसा करतेही पृथ्वी घननन !!! धम!! धम!! धम!! करती हुई हाथभर ऊंचो हो गयी। यह देख विश्वामित्रको और भी आश्वर्य हुआ, परन्तु शेष भगवानने सत्सङ्गको महिमा बतलाते हुद उनसे कहा, कि सत्सङ्गहो मोक्षका प्रधान हार है। अन्तमें विश्वामित्र समक्ष गये और विश्विको प्रणाम कर वहे आनन्दके साथ अपने आश्रमकी और चले गये।

पक दिन विशिष्ठ बनमें फल फूल लेने गये थे। उनकी अनुपिश्वितमें आठ वसु अपनी क्षियों सहित कोड़ा करते हुए उनके आश्रममें जा पहुंचे। वहीं निक्तिको देखकर उन्हें मोह उत्पन्न हो गया और वे उसका हरण कर ले गये। विशिष्ठने आकर देखा तो निद्दनी गायव! जब उन्होंने स्थिर चित्तसे ध्यान किया और ज्ञान दृष्टिसे देखा, तो उन्हें मालूम हुआ, कि वसु उसे हरण कर ले गये हैं। विशिष्ठने कुद्ध हो, वसुओंको शाप दिया, परन्तु उन्होंने तत्काल उपस्थित हो क्षमा प्रार्थना की और कामबेनु भो ज़िटाल दो। क्षमाशील विशिष्ठ अकारण किसीको कष्ट न देते थे, अतः उन सर्वोका अपराध क्षमा कर अपनी सहद्यताका परिचय दिया।

वशिष्ठ ऋषिका सुद्दास नामक एक राजा यजमान था।
एक बार दश राजाओंने उसके राज्यपर आक्रमण किया, परन्तु
वशिष्ठने शक्त धारणकर सबोंको परास्त कर उसके राज्यकी
रक्षा की। इसके अतिरिक्त जब सुदास दिग्विजय करने गया,
तब भी वशिष्ठने उसे बड़ी सहायता पहुंचायी। ऋग्वेद संहितामें लिखा है कि—"हे वशिष्ठ! तुम्हारी प्रार्थनासे इन्द्रने दश
नरेशोंसे युद्धकर सुदासकी गक्षा की है।" इन वातोंसे झात हो
ता है, कि वशिष्ठ ऋषिका राजा प्रजा और देवताओंमें भी सममान होता था। वे जिस प्रकार ब्रह्मत्व वलमें श्रेष्ठ थे, उसी
प्रकार क्षात्रकर्ममें भी किषुण थे।

वशिष्ठ स्टर्थ वंशी राजा दशरथके पुरोहित थे। पुरोहितहीं क्यों, वे उनके प्रधान मन्त्रीके समान थे। सारा राजकाज उन की सलाहसे होता था। दशरथ नि:सन्तान थे, अतः वशिष्ठने उन्हें पुत्रिष्ट यहा कराया था। यहा करनेसे उन्हें राम, लक्ष्मण मरत, और शत्रुघ्न नामक चार पुत्रोंकी प्राप्ति हुई थी। वशिष्ठने रामको वेद, वेदान्त, धनुर्विद्या, धर्मशास्त्र, न्याय, नीति, और कलाओंकी शिक्षा दी थी। इसके अतिरिक्त उन्होंने रामको अध्यात्म हान और योग भी समकाया था। वही आज योग वाशिष्ठ या महारामायणके नामसे प्रसिद्ध है।

चिश्रप्त देव एक समृति ग्रन्थकी रचना की थी और वह-विश्रप्त समृतिके नामसे विख्यात है। समृतिके अतिरिक्त उन्होंने एक संहिता भी रची है, जिसे विश्रप्त सहिता कहते हैं। उसके इक्कोस अध्याय हैं। उसमें वतलाया गया है, कि द्रव्य सञ्चय- की अपेक्षा तप सञ्चय विशेष स्तुतिपात्र है। ब्राह्मण ज्यों ज्यों प्रतिप्रहका त्याग करता है, त्यों त्यों सन्तोपसे उसका ब्रह्मतेज षड़ता है। जीर्णावस्पामें केश, दन्त, और चक्षु श्रोत्रादि इन्द्रियां जीर्ण हो जाती है, परन्तु तृष्णा तरुण हो उठती है। तृष्णा दुःख जनक और अध्ममं युक्त होती है, अतः उसका त्याग करना चाहिये। सन्तोप रूपी अमृतसे तृप्त होने पर जो सुख मिलता है उसका शतांश भी असन्तोपमें नहीं मिलता। स्त्री पुरुष सबसे शान्ति, मनमें दुःखका अभाव, हृद्यमें वैराग्य, सत्य चचन और तत्वज्ञान जाननेकी इच्छा यही पांच वार्ते शान्ति दायक हैं और इन्हींमें सज्ञा सुख है।

महर्षि विश्व रामचन्द्रको उपदेश देते हुए वतलाया था, कि मनका जीतनेले मन और वृत्ति दोनो शून्य हो जाते हैं, अतः योगी मूकके समान रहता है। अर्थात् स्कुर्णाका प्रति वन्त्र हर-नेसं केवल साक्षी ह्वप आत्माही रह जाता है। इस शास्त्रके खाता उसेही तुरीयावस्था-समाभास कहते हैं। इससे उसमें सभी प्राण, सोहं और कुएडली यह एक हप हो उन्कार हपो आत्मामें सम्मिलित हो जाते हैं। सोहं हपी आत्मा मृकुटा चक्र-में क्याप्त हो जानेसे यह दृश्य दिखायी देने लगना है।

चशिष्टिने रामचन्द्रको ब्रह्माण्डमें रहनैवाछे अनेक प्राणियोंके जन्मान्तरका यथास्थित वर्णन सुना कर चतलाया था कि— "इस गुप्त भाससे अन्तः करणके सभी भाव जय आत्माको ज्ञान दृष्टिसे चैतन्यताको प्राप्त होते हैं, तब सभी करमींका स्कृरण हो आता है। इस मासको मायामास कहते हैं। इसी लिये
गुत भासके झाता अर्थात् योगेश्वर इस मास पर ध्यान नहीं
देते। इस पर ध्यान देनेसे अनेक प्रकारके कर्म्म अलण्ड प्रदशिंत हुआ करते हैं, फलतः सत्य निवृत्तिके आनन्दमें विक्षेप
पड़ता है। इसी लिये योगेश्वर निरन्तर अलण्ड सक्यकी
निर्विकल्य शान्त समाधिके सुलमें लीन रहते हैं। ऐसा करनेसे मायामासको उगाधि उन महा पुरुषोंको हानि नहीं पहुंचा
सकती। फिर भी, गुप्त विद्याके झाता कभी कभी अपनी
दिव्य द्रष्टिसे आत्मकप हो अद्वेत भावसे सभी द्रश्य और
अदृश्य वाह्यान्तर स्रतियां देखते हैं। उस समय उन्हें अपने
अतिरिक्त कोई पदार्थ पृथक नहीं दिखायी देता, विल्क आपही
असङ्ग प्रतीत होते हैं।

महातमा विशिष्ठके शक्ति नामक पुत्रका जब शरीरान्त हुआ तब उसकी स्त्रो गर्भवती थी । यथा समय उसने एक पुत्रको जन्म दिया, जो कि पराशर नामसे प्रसिद्ध हुआ।

विशाष्ट अपनी प्रथमावस्थामें चहे ज्यवहार कुशालें थे। ज्यवहारिक विपयों पर विवेचन करनेमें और मनुष्यों को कर्म शोल वननेका उपदेश देनेमें चह चड़ा परिश्रम करते थे। वादको धर्म और वैराग्य शील होकर वे पत्नी संह हिमालय पर चले गये थे और वहीं तापस जीवन ज्यतीत किया था। हम कीन है। यह जगत पना है। यह तथा ईश्वर विपयक झान और शारीरिक तथा मानसिक धरमों का मिन्न मिन्न झान जो सन-

LOND

कादिक ऋषियोंने बतलाया था, इत्यादि समकाकर विशिष्ठने छोगोंको धर्मिष्ठ बनाया था। उनके ग्रन्थोंसे आज भी हम छामान्वित हो रहे हैं।

विशष्ठ मुनि योग धर्मके आचार्या गिने जाते हैं। यह धर्म प्रत्यके बाद महात्माओंन प्रचित्त किया था, अतः उसे प्रश्चि प्रणीत धर्म भी कहते हैं। यह धर्म वेदोक्त माना जाता है। संन्यासी और प्रमहंसोंमें उसका अच्छा प्रचार था। उसमें वेदोक्त यहादिक क्रियायें मान्य की गयी थीं, किन्तु जीवहिंसा वर्जित थी। गायत्री, सूर्य, देवी, गणपति, शिव और विष्णु इत्यादि आराध्य देव माने जाते थे।

परमातमा एक है और घह सर्वव्यापक, निश्कार, निर-ञ्चन और ज्योतिखरूप है और आतमाक रूपमें सर्वत्र व्याप्त है। आतमहान प्राप्त करनेके लिये योग वाशिष्ठ या महा रामा-यणका अध्ययन करना चाहिये। जगतको भ्रान्ति रूप समक्त अचिन्त्य और निर्धिकार स्थितिमें रहना चाहिये-इत्यादि इस धार्मके सिद्धान्त हैं। वेदके ज्ञान काण्ड और वेदान्तकी रुख पर इस धार्मकी सृष्टि हुई थी। गोरख, मच्छेन्द्र, जालन्धर, इत्यादि नघ नाथ, चौरासी सिद्ध, अनेक योगीश्वर, और गापी चन्द्र, मर्लुहरि विक्रम इत्यादि गाजवंशी इसी धार्मको मानते थे।

योग धर्म, चार्चाक, बौद्ध और जैनादि,सभी आस्तिक और नास्तिक धर्मों में निया कर्म और सिद्धान्तोंके छएमें ज्यात हो रहा है। प्रायः सभी धरमों में कुछ न कुछ योगविधि पायी जाती है। जोज करनेसे यह अच्छी तरह जाना जा सकता है, कि वह विधि योग धर्मासेही छी गयी है। नास्तिकोंने भी योग धर्मा खीकार किया था और उसे अपना बता कर मोक्ष प्राप्तिक छिये उसके तत्वोंका प्रचार करने छगे थे। भारत और भारतक बाहर, आस्तिक और नास्तिक सभी छोगोंने प्रत्यक्ष या परोक्ष क्यमें इस धर्माके सिद्धान्तोंको अपनाया है। आज भी यहां परमहंस, संन्यासी, खाखी, संयोगी, नाथ, योगी और पण्डित गण इस धर्माका पाछन करते हैं। इतनाही नही, बल्कि मुसल् छमान धर्माके ककीर, बौद्ध धर्माके यित और जैन धर्माके साधुओंमें भी इसका प्रचार है। दुनियाके सभी धर्मोंका योग ही प्राण हो रहा है। यह सब उसके प्रचारक महात्मा विशष्ठ काही प्रताय है।

महातमा विशिष्ठने अपनी निन्दनी नामक धेनु दिलीप राजाको दी थी और उसकी सेवासे उनकी मनोकामना पूर्ण इर्द्र थी। विशिष्ठमुनि अष्टम न्यासमी कहे जाते हैं। सप्त ऋषियों में उनकी मी नियुक्ति हुई थी। वृद्धावस्थामें उन्हें नेत्र रोग हो गया था, परन्तु उससे विचलित न हो कर वह बरावर अपना कार्य्य करते रहे थे। राजा और प्रजामें परस्पर प्रेम रहे, किसीके अधिकारपर कुठाराघात न हो, न्याय, नीति और धर्माका लोप न हो, तदर्थ वे उपदेश देनेको तय्यार रहते थे। यदि कोई राजा अपनी प्रजापर अत्याचार करता, तो वे प्रजाका पक्ष प्रहण, करते, और राजाको समकाकर न्याय कराते।

यदि घए उनकी वात न सुनता, तो उसे दएड देते और किसी न किसी प्रकार प्रजाको सन्तुष्ट करते। उनके उपदेशका श्रोता गणोंके हृद्यपर गहरा प्रमाध पड़ता था। उनके निः खार्थ परो-पकारके कारण राजा और प्रजा सभी उनको आदरकी हृष्टिसे देखते थे। हजारों धर्ष व्यतीत हो चुके, परन्तु शर्यावर्ष की प्रजा उन्हें नहीं भूली और आज भी सादर उनका स्मरण करती है। धन्य है महातमा चिश्रष्टको !



# 

शिष्ठ कुलोत्पन्न यझवल्कके पुत्र होनेके कारण यह महापुरुष याज्ञवल्यनके नामसे विख्यात हुए। महाविद्वान, महाप्रतापी, श्रेष्ठ ब्रह्मनिष्ट और साचार सम्पन्न थे। महात्मा वेद व्यासके निकट चार शिष्य चार वेदींका अध्ययन करते थे। उन्हींमें याइवल्क्यके मामा वैशम्पायन भी थे। वै-शम्पायनने यजुर्वेदका अभ्ययन कर उसे ८६ शाखाओंमें विभक्त किया था और एक एक ऋषिको एक एक शास्त्राकी शिक्षा दी थी। याइवल्क्पने जिस शाखाका अध्ययन किया था, वह तैत्तरीयके नामसे विख्यात है। बादको याहवल्क्यने सूर्व्यकी उपासना द्वारा शुक्क यजुर्वेदका ज्ञान प्राप्त किया और वही उस के प्रधान आन्वार्य्य हुए। वेदके अतिरिक्त उन्होंने ब्रह्मविद्याका भी अध्ययन किया था, और उसमें निपुणता प्राप्त की थी।

अध्ययनके बाह कात्यायनी और मैत्रेयी नामक हो स्त्रियोंसे विवाह कर ने गाईस्थ्य धर्माका पालन करने लगे थे। ब्रह्म- विद्यामें उनकी बड़ी नामना हुई थी और अनेक विद्यार्थी उनके निकट अध्ययन किया करते थे।

याञ्चवत्क्य मिधिला नरेश-वृहद्र्ध जनकके पुरोहित थे।

राजा जनक मुमुख्न थे, अतः किसी ब्रह्मनिष्टको अपना गुरु बना-ना चाहते थे। एक बार उन्होंने अनेक ऋषियोंको निमन्त्रित किया था। यामवत्मपने सबके साथ शास्त्राथं कर विजय प्राप्त की थी और अपनेको सर्वश्रेष्ठ सिद्ध कर दिखलाया था। गार्गी नामक विदुषी महिलाने भी अनेक प्रश्न किये थे। याइवल्यने उसके प्रश्लोंका उत्तर देते हुए घतलाया था कि- "प्राह्मण मात्र जिसे प्रणाम करते हैं वह अक्षय इहा स्यूल, किंवा स्हम या हस्त किंवा दीर्घ नहीं है। न वह छाया है, न अन्धकार। न बायु है, न शूल्य। वह माया फल और गन्धसे रहित है। वह अनुपम है। उसीके शासन-वलसे निमेष, मुहूर्स, रात्रि दिन, पक्ष, मास, ऋतु, संवत्सर, और सूर्य्य चन्द्रादि प्रह तथा देवा-दिलोक स्थित हैं। उसी अविनाशी जगदीश्वरके शासनसे निद्यां यहती हैं और समुद्र मर्घ्यादामें रहता है।"

"जो मनुष्य उस अक्षय परमात्माका यधार्थ तत्व नहीं जा-मते और केवल यज्ञादिक कर्म किंवा तपश्चर्या करते हैं, वे स्थायी फलके अधिकारी कदापि नहीं होते। संसारमें जो लोग उस परमतत्वको जानते हैं, वही सद्ये ब्राह्मण हैं और वही अक्षय सुक्षके भोक्ता होते हैं। उस परमात्माको कोई देंखि नह सकता, परन्तु वह सबको देखता है। कोई उसकी बात नहीं सुन सकता, परन्तु वह सबकी सुनता है। कोई उसका विचार महीं जान सकता, परन्तु वह सबके विचार जान लेता है।"

गागोंके प्रश्लोंका उत्तर देते हुए याम्रवस्वयने इसी प्रकारकी

अनेक वातें बतलायीं थीं। अन्तमें गागींन उनके सम्मुख शिर भूका दिया था और उनका श्रेप्टत्व स्तीकार किया था। जनकने उनके पाण्डित्यकी इस प्रकार परीक्षा ले, उन्हें अपना गुरु बना-या था और उनके द्वारा ब्रह्मक्षान सम्पादन किया था।

याज्ञवत्त्रपने अथर्ववेद्दका अध्ययन अधर्वा ऋषिके तिकर किया था। उन्होंने अपनी स्त्री मैत्रेयीको भी ब्रह्मविद्याकी शिक्षा दे विदुषी बना दिया था। मैत्रेयीने ईश्वर विषयक जितने प्रश्न किये थे, उन सबोंका उत्तर दे, याज्ञवत्क्यने उसे सन्तुष्ट किया था। उनके चन्द्रकान्त महामेध और विजय नामक तीन पुत्र और सनेकानेक शिष्य थे, महादेवके शापसे चौदह हजार शिष्य तो राष्ट्रसही हो गये थे।

वाजसनी शाखावाछे याह्नवरुमके नियमानुसार आवरण करते हैं। तत्वहानमें जैसे वह श्रेष्ट थे, उनकी रूपासे वैसेही जनक भी हो गये थे। एक वार जनक प्रश्न किया, कि—भग-वन्! वैराग्य किसे कहते हैं? आपने अने क वार कहा है, कि वैराग्य विना मुक्ति नहीं होती, अतः उसका सत्यसहय जानने की मुझे वडी उतकरहा है।"

जनकका यह प्रश्न सुनकर याम्रबह्वय वहे विचारमें पड़ गये। वह सोचने लगे, कि जनकते ऐसा प्रश्न क्यों किया ! कोई मूर्ज हो तो उसे वैराग्यकी व्याख्याकर समम्बाया जाय। विरक्तकी स्थिति कैसी होती है, यह मेरीही तरह जनक भी जानता है। हम दोनोंकी तत्वक्षानियोंमें गणना होती है। हम न्दोनों वैराग्यका खरूप समक्तते हैं, परन्तु तद्नुसार आचरण नहीं करते। मैं भी संसार व्यवहार और विषयोंमें लुव्ध हूं और वह भी इसी जालमें उलका हुआ है। सम्मवतः यही देखकर उसने यह प्रश्न किया है। खैर उसे प्रत्यक्ष प्रमाणसे समकाना चाहिये।

इस प्रकार विचार कर याद्यवस्त्रपने कहा,—"राजन्! आंज समयका अभाव है, अतः कल तुम्हारे प्रश्नका उत्तर दूंगा।"

जनकरते यह बात कह याज्ञवरुक्त अपने आश्रम गये और समस्त धन कात्यायनी और मैत्रेयीमें बांट देने लगे। मैंत्रेयी पति-पद-रता, ज्ञानी और चतुर स्त्री थी। उसने हाध जोड़ कर कहा — "प्राणनाथ! मुक्ते यह कुछ न चाहिये। मेरे जीवन और धन आपही है। जहां आप रहेंगे, वहीं मैं भी रहूंगी। मेरे लिये लोक परलोक, परमेश्वर और सब कुछ आपही हैं।"

याभ्रवस्थने भैत्रेयीको बहुत समकाया और कहा, कि भैं सन्यास धारण करने जा रहा हूं, अतः तुम्हें साथ नहीं रख सकता, परन्तु मैत्रेयी उनका साथ छोड़नेको राजी न हुई अतः ऋषिने समस्त धन कात्यायनीको दे दिया। मैत्रेयी ज्ञान सम्पन्ना थी। याज्ञवल्यने उन्हें रात्रिभर उपदेश दिया और आतःकाळ अपने साथही सन्यास धारण कराया।

यथा समय कौपीन धारण कर याज्ञवस्य जनककी राज सभामें गये और "ॐ तत्सत् परमात्मने नमः" कहते हुए राजाके सम्मुख खड़े हो गये। भ्राविराजका यह वेश देखकर जनकरे विस्मित हो पूछा—"अहो ! यह क्या !" याम्रवत्क्यने कहा—"जनक ! यह तुम्हारे प्रश्नका उत्तर है । यही वैराग्यका सत्य सक्तप है ।" जनक यह सुनकर उनके चरणोंमें गिर पढे और वोले—' वस भगवन् ! हद हो गयी । मै वंराग्यका सत्य सक्तप समक्ष गया । अब आप शीब्रही इस वेशको परित्याग करें।"

याज्ञवल्क्यने उच्च खरमें कहा—"राजन् ! मल मूत्रको त्याग कर क्या कोई उस ओर द्विएपात करनेकी पुनः इच्छा करता है ? यया गजराजके दन्त शूल वाहर निकल कर पुन: मुखर्मे प्रवेश कर सकते हैं ? क्या सरिताका जल पुन: पर्वतके शिकर पर चढ़ता है ? यदि नहीं, तो मैं भी अब इस वेशका त्याग नहीं कर सकता। जो हुआ सो हुआ। मैं अपने भाग्यकी प्रशंसा करता हूं सौर परमात्माको धन्यवाद देता हूँ, कि अनायासही मुक्षे पेसा अवसर प्राप्त हुआ । इस असार संसारमें विषय बन्धनसे मुक्त होना बड़ा कठिन है। परमात्माकी कृपासे आज अवानक मेरा उद्धार हुआ है। अब मैं पुन: इस भवजा-लमें उलफना नहीं चाहता। अव तो मेरे लिये योगही सब कुछ-हैं। ज्ञान हो जाने पर भी संसारके भागड़ोंमें पढ़े रहना कैसे उचित कहा जा सकता है ?''

इस प्रकार जनकको वैराग्यका सत्यखरूप दिखाकर याझ वस्त्रपने जंगलको राह छी और योगीकी तरह ईश्वराराधनमें शोष जीवन व्यतीत किया। जनक और याझवस्त्रपका संवाद शतपथ ब्राह्मणमें अङ्कित है। याझवल्काने धर्म शास्त्रका एक सर्व मान्य ग्रन्थ रचा है, जिसे "याझवल्का स्मृति" कहते हैं। यह स्मृति प्रन्थ (१) आचाराध्याय (२) व्यवहाराध्याय और (३) प्रायश्चित्ताध्याय इन तीन भागोंमें विभक्त है। आचाराध्यायमें वर्णाश्चमधर्म विषयक, व्यवहाराध्यायमें राज्यपालनादि व्यवहार विषयक और प्रायश्चित्ताध्यायमे प्रायश्चित्त विषयक उपदेश और आवश्यक बातें बतलायी गयी हैं। इस ग्रन्थ पर विज्ञानेश्वर पिखतकी मिताञ्चरा नामक दीका है। मिताञ्चरा अति प्रसिद्ध है और वर्तमान व्रिटिश न्यायालयोंमें भी हिन्दुओंके धार्मिक प्रश्लोंको

योगेश्वर याज्ञवहक्य महान उपदेशक भी थे। छोक-कल्या-णके लिये उन्होंने यहुत कुछ किया था। योग विद्यांक एक श्रन्थका भी उन्होंने प्रणयन किया था, जो कि "याज्ञवहक्य योगशास्त्र" के नामसे विख्यात है।

हल करनेके लिये उससे काम लिया जाता है।



## ते शुक्राचार्यः। (८ अन्तर-नार-अन्तरः

का नाम पुलोमा था। पुलोमाके उदरसे ज्यवन, शुनि सवन आदि सात पुत्र उत्पत्त हुए थे। शुक्ताचार्य उन सर्वोमें विद्वान, महा योद्धा, मन्त्रशास्त्रों, कवि, पराक्रमी साहसी और धनुर्विद्या-विशारद थे। राजनीति और ज्यवहार नीतिमें भी कुशल थे। वे मृत सञ्जीवनी नामक विद्याके ज्ञाता थे। उसके प्रतापसे वह मृत मनुष्योंको सजीवन कर सकते थे।

शुकाचार्य व्यवहार प्रपञ्चमें प्रवीण थे, अतः दानवींका उनसे बड़ा काम निकलता था। देव-दानव युद्धमें कितनीही वार उन्होंने अपनी कुशलतासे दानवोंको विजय दिलायी थी। उनके कारण देवताओंको भी प्रपञ्च-कुशल होनेके लिये वाध्य होना पढा था। यहस्पति और शुक्राचार्य्यमें स्पर्द्धा होती थी देत्योंमें देवताओंसे युद्ध करनेको शक्ति न थी, किर भी वे युद्ध घरते और विजय भी प्राप्त करते। यह शुक्राचार्य्यकाडी प्रताप था। यहस्पति देवताओंका पक्ष ले कर जो कार्य्य करते शुक्राचार्य्य उसके विपरीत करनेकी चेष्टा घरते। निरन्तर वे दानवोंको प्रवल बनावेके उद्योगमें लगे रहते। देवताओंकी शक्ति

नष्ट करना भी उनका एक प्रधान कार्य्य था। यही कारण था, कि एकवार मेघोंको आकर्षित कर दशरथके राज्यमें वारह वर्ष उन्होंने वृष्टि न होने दी थी। उन्होंने सोचा था, कि वृष्टि न होगी तो अन्न और जल न होगा। अन्न और जलके विना गो-ब्राह्मण दुखी होंगे साथही यज्ञादिक क्रियायें भी वन्द हो जायें-मो। ऐसा होनेसे देवताओंको । कि श्लीण हो जायगी, फलनः दैत्यगण उन्हें पगजित कर देंगे। उनकी यह धारणा ठीक भी थो । अपनी शक्तिका हास होते देख कर इन्द्रने उन्हें युद्धमे पगाजित किया। उनके पराजित होने पर ही वृष्टि और यज्ञादिक कर्म आरम्भ हुए।

अपने शिष्योंको भविष्यमें नियमित रखनेके लिये शुका--चार्यने एक नीति प्रन्थकी रचना की थी। उसे शुक्रनीति-कहते हैं। शुक्रनीतिमें एक लाख श्लोक थे, परन्तु समयके साधही वे नष्ट हो गये। इस समय केवल २५० श्लोकोंका एक प्रन्थ मिलता है, जिसे शुक्रनीति कहते हैं। शुक्राचार्यन उखके द्वारा अपने शिष्योंको साम, दाम, दएड और भेद तथा सन्य, विष्रह, यान, आसन, संश्रय और द्वीधीभाव—कुल दश प्रकारकी नीतियाँ समभायी थीं।

शुक्राचार्य्यने दैत्योंको शिक्षित वनानेका वड़ा उद्याग किया। उनकी रक्षाके लिये भी वह प्राणपणसे चेष्टा करते थे। देव दानव युद्धमें वह उन्हें उत्साहित करनेके लिये अप्रणी चनते भीर युद्ध भी करते। प्रपञ्च भीर युक्तियां वतलाते भीर जोः निहत होते उन्हें, संजीवनीके प्रतापसे सर्जीवन भी करते। यह सब करनेपर भी दानव मूर्ज ही रहे और अपनी रक्षा न कर सके।

शुक्राचार्यने प्रथम पुरन्दर इन्द्रकी जयन्ती नामक कन्यासे परिणय किया था और उसके उदरसे देवयानी नामक कन्या उत्पन्न हुई थी। बादको उन्होंने शतपर्वाका पाणिप्रहण किया था और उससे त्वष्टाधर, अन्नि, रोद्र और कर्पी यह चार पुत्र हुए थे। शुक्राचार्य्य भृगु पुत्र होनेके कारण भागव नामसे भी पुकारे जाते हैं।

इन्द्रासनके लिये दैत्योंने देवताओं से अनेक वार युद्ध किया था। युद्धमें जितने दानव मरते उन सबोंको शुकाचार्य सजी-वन कर देते थे। वृहस्पतिके पास संजीवनी विद्या न थी, अत: इन्द्र चिन्तातुर रहते थे। उन्होंने वृहस्पति पुत्र कवको शुकाचार्यके पास वह विद्या सीखनेके लिये भेजा।

वृहस्पतिका पुत्र मेरा शिष्यं कहलायेगा, इस अभिमानमें आकर शुक्ताचार्यं ने कचको अपने पास रख लिया। कच उनका गृह कार्यं करता, उनके बचोंको खिलाता और विद्याध्ययन भी करता। एक दिन वह जङ्गलमें शुक्ताचार्यं को गाय चरा रहा था। दैत्योंने यह सोचकर कि यह चृहस्पतिका पुत्र है और सञ्जीवनी विद्या सीख जायगा, तो हमारा अहित होगा, उसे चहीं मार डाला। सायङ्कालमें अकेली गाय लोट मायी, परन्तु कच न आया। वालिका देवयानी उससे बहुत हिली थी, अतः

-p. ...

रोदन करने लगो। शुकाचार्यने झानदृष्टिसे कचकी दशाका पता लगा लिया। उन्हें भी कचपर वड़ा प्रेम था, अतः उन्होंने उस-का नाम लेकर पुकारा। पुकारनेके साथ ही कच संजीवन हो उनकी सेवामें उपस्थित हो गया।

शुकाचार्व्यके चिषयमें इसी प्रकारको अनेक चनत्कार पूर्ण-कथार्थे कही जाती हैं। उन सवोंसे उनके अलौकिक सामध्यंका पता चलता है।

कन्नने दीर्घकाल पर्यान्त शुकाचार्य्यको सेवा कर सञ्जी-वनी विद्या प्राप्त की और उनकी आशाप्राप्त कर घर जानेको प्रस्तुत हुआ। वालिका देवयानी अय तदंणावस्थाको प्राप्त हो चुकी थी। उसने चलते समय कचसे अपना विवाह कर लेने-को कहा। कचने अस्तीकार करते हुए उत्तर दिया, कि तुमा गुरुपुत्री होनेके कारण मेरी बहिनके समान हो, अतः में तुम्हारे साथ विवाह नहीं कर सकता।

कवकी यह वात सुन देवपानी अप्रसन्न हो गयी। उसने कवको शाप दें, उसकी पढ़ी हुई समस्त विद्या निष्फल कर दी। वेचारा कच फिर ज्योंका त्यों हो गया। उसने भीक्षु इहा देवया-नीको शाप दिया, कि कोई ऋषि कुमार तेरा पाणिग्रहण न करेगा। होनोंके शाप ठीक निकले। कच निराश हो अपने घर चला गया, और देवपानीका किसी ऋषिकुमारने पाणिग्रहण न किया, अतः शुकावार्यको राजा ययातिके साथ उसका विवाह करना पड़ा। वृत्रपर्वा नामक दैत्य राजाकी श्रिमेष्ठा नामक पुत्रीने देव- यानीका कुछ अनिष्ठ किया था। शुक्राचार्यने यह देखकर वृष् पर्वाका तिरस्कार किया और उसे शाप दे भस्म कर देनेकी धमकी दी। वृपपर्वाने भयभीत हो देवयानीको सन्तुष्ठ करना स्वीकार किया। देवयानीने शिर्मिष्ठाको दासी बनाकर रखनेकी इच्छा व्यक्त की। वृष्पर्वाको विवश हो वैसाही करना पड़ा।

शुक्राचार्य्य समर्थ पुरुष थे। बिल राजाको उन्होंने ६६ यज्ञ कराये थे। सौतां यज्ञ नम्मदाके तटपर आरम्भ कराया, तव इन्द्रका आसन हिल उठा। उन्हें मालूम होने लगा, कि अय-अमराचतो हाथसे निकल जायगी। अपने पुत्रका यह भय दूर करनेके लिये अदितिने तपश्चर्या आरम्भ की। अदितिका तप देख कर विष्णु भगवान प्रसन्न हो उठे और उसीके गर्मसे वामन रूपमें जन्म ग्रहण किया।

वामनं भगवान बिलके पास गये और तीन कदम भूमि मांगी। शुकावार्यने उस समय बिलको समकाया, कि यह विष्णु हैं और किसी दुरिमसन्धिक कारण ही तीन कदम भूमि मांग रहे हैं। कह दो, कि भूमिमें ब्राह्मणादिक पांच जनोंका भाग है, अतः उसके अतिरिक्त और जो चाहिये वह मांग लो।

विलिने कहा,—नहीं, यह कैसे हो सकता है ? में सबकी इच्छित वस्तु देता हूं, अतः ऐसे भी इन्कार नहीं कर सकता था, फिर जब खयं परमात्मा मांगने आये हैं, तब किस मु'हसे नाहीं कर दू'। मेरा अहोभाग्य है, जो मेरे सम्मुख वह इस वेशमें उप- स्थित हैं। सब कुछ उन्हींका है। उन्होंने दिया है, वही लेंगे। मैं नाही न करूँगा।

शुकाचार्यने वारंगार अनेक प्रकारसे समकाया, पर तु वलिने टेक न छोड़ी। वामनकी यथाविधि पूजा कर वह सङ्ख-रुप फरनेके लिये द्वाथमें जल लेने लगे। शुकाचार्यने वाधा देनेके लिये सृहमस्त्व धारण कर भारीमें प्रवेश किया और उसकी ' टोटी वन्द कर दी। भारीसे जल न गिरते देखकर वहि. अँप गये, परन्तु चामनने कुश खोंस कर जल प्रणाली साफ कर दी । शुकाचार्य्य भारीके अन्तर से थे, अतः कुशाधातसे वनका एक नेत्र नष्ट हो गया और वेदनासे व्याकुल हो वह वाहर निकल थाये। वाटको मारीसे जल गिरा और वलिने भूमिदान िया। दान मिलनेही वामनने निगट जा घारण किया और एक पद आकाश तथा दूसरा पातालमें रख पृछा, कि तीसरा पद जहां रक्खूं ? विल सामा हाल समभा गये। बन्होंने वागलकी स्तुति\_ कर कहा, कि मेरे शिर पर रखिये। वामनने वैसाही कर , उन्हें रसातल भेज दिया।

महातमा शुक्राचार्यने यद्यपि दानवोंका पक्ष प्रहण कर देव-नाओंसे स्पर्दा की थी, तथापि उनके अलौकिक सामर्थ्यकी मुक्त कएउसे प्रशंसा करनी ही होगी। आजीवन उन्होंने अपने शिष्यों-की शुभ कामना की और उन्हें शिक्षित बनानेका उद्योग किया। भारत वासियोंने बृहस्पतिकी तरह उनके नामका भी एक नक्षत्र और वार नियत कर अपनी गुण ब्राहकताका परिचय दिया है। जबतक आकाशमें शुक्र और भारतमें शुक्रवारका अस्तित्व रहेगा तब तक शुक्राचार्य्यकी कीर्ति नष्ट न होगी।

# ्रं महार्षि साल्मीकि . इं नाल-नाल-ए

क्ष्मित्र स्कृतके थादि-कवि और रामायणके रविषता विश्वितिरेक्ष्में स्थान महातमा बाल्मीकिकी जीवनी अत्यन्त विश्वानक्ष कर्ष है। उनके जन्म और प्रारम्भिक जीवनके सम्बन्धमें मनेक कथायें प्रचलित हैं, जिनमें दो अधिक विश्वसनीय हैं। इस विद्वानोंका कथन है, कि वे ब्राह्मण पुत्र थे और उनके माता पिता उन्हें अरायमें छोड़ कर तप करने चले गये थे। अरायसी उन्हें पक निषादिनी उठा ले गयी और उसने उन्हें पालपोस कर बड़ा किया। कुछ लोग कहते हैं, कि नहीं, वह निषाद हीके पुत्र थे। कुछ भी हो, यह सर्वथा निष्पन्न है, कि वे पक निषादही द्वारा प्रतिपालित हुए थे और उसीके साथ उनका प्रारम्भिक जीवन व्यतीत हुया था।

वातमीकिके पालक पिताने उनका नाम रत्नाकर रक्ष्मा था। उसने उन्हें धनुर्विधामें निपुण कर इकैतीका काम सिमाया था। एक निपादिनीके साथ विवाह हो जानेके कारण वे कुदुम्ब जालमें भी उलके खुके थे। रत्नाकर मार्गके एक वृक्ष पर बैठें रहते हुमोर किसी पथिकको देखतेही उस पर बाजकी तरह 'दूर पड़ते। अपने प्रहारोंसे पहले वह उसका प्राण ले लेते बादको धन। उनके इस अत्याचारसे चारों ओर त्राहि त्राहि मय रही थो। अनेक मनुष्योंको उन्होंने क्रूरता पूर्वक मार डाला था।

इस प्रकार जो धन मिलता था, उसीसे रताकरके आत्मीय-जनोंका निर्वाह होता था। उनके हृद्यमें तो किसी प्रकारका विचार भी न था, परन्तु परमात्माकी इच्छा कुछ और थी। यह रताकरको इस दशामें अधिक समय न रखना चाहता था। यह इसी पतितात्मा द्वारा संसारको शिक्षा दिलाना चाहता था। उसकी गति सिवाय उसके कार्य और कीन जान सकता है।

देवेच्छासे, जहां रत्नाकर यह निन्छ कर्म किया करते थे, वहीं एक दिन नारद मुनि जा पहुँ चे। उन्हें देल कर रत्नाकर वृक्षसे उत्तर पड़े और उनके प्राण हरण करनेको प्रस्तुत हुएँ। देविष की देवी शक्तिके प्रभावसे रत्नाकरका छोह मुद्गर जहां का तहां रह गया और वह खयं भी स्तिम्भत हो गये। नारदने जय परिचय पूछा तब रत्नाकरने कुद्ध हो कहा—''मुझे कीन नहीं जानता! में अपना परिचय अपने कार्य्य द्वारा देता हूं। 'इसी क्षण तुम्हारा प्राण और धन हरण कर छुँगा।''

मेहापुरुष अपने महत्वको कभी नहीं छोड़ते। वह अप-कारका बदला उपकारसे खुकाते हैं। यही महात्माओंका महा-गुण है। वे शठेशाठ्य' समाचरेत की नीतिसे काम नहीं लेते। नारदको रहाकर का पापाचरण देख कर उस पर दया था गयी। उन्होंने उसके समस्त पापोंका वर्णन कर उससे पूछा, कि तू इतने पाप क्यों करता है ? क्या तेरे माता विता और स्त्री पुत्रा-दि इन वापोंमें भाग लेंगे ?

रत्नाकरने कहा—"नयो नहीं ? उन्होंके लिये तो मैं यह कर्मा करता हूं। जो धन ले जाता हूँ, वह सभीके काम आता है। जो मेरे सुखमें भाग लेते हैं, वे पाप-भागी क्यों न होंगे ?" नारदने कहा—"नहीं, यह बात न होगी। तू अपने घर आ और सबसे पूछ आ। मैं तेरे लीट आने तक यहीं खड़ा रहू गा।" रत्नाकरके हदयमें देविष की इन वातोंने बंदा कीतृहल उत्पक्त कर दिया। वह घर जानेको तथ्यार हुए, परन्तु दूसरेही अण सोचने लगे, कि यह साधु अपना प्राण बचानेके लियेही यह युक्ति तो नहीं कर रहा! अन्तमें नारदसे प्रतिक्षा करा कर वह अपने घर गये और सर्व प्रथम यृद्ध पितासे प्रश्न किया, कि आप पाप भागी होंगे या नहीं ?

वृद्ध निपादने विस्मित होकर कहा—"रहाकर! तू मूर्क है। तैरा प्रश्न छन कर मुसे आश्चर्य होता है। क्ना तूने नहीं सुना कि काम करनेवाला ही उसके फलका भोका होता है! कोई किसीके पापम भाग नहीं छे सकता। पुत्रके पाप पिताका स्पर्श भी गई कर सकते। जब तू बालक था, तब मैंने तेरा लालन पालन किया था। मैंने भी अनेक पापकर तेरी उद्राप्ति की था। पंचा तूने मेरे उन पापोंमें भाग लिया है! मैं इस समय युद्ध है, जतं तेरे पुत्र समान हैं। इस समय मेरा पालन करना तेरा धार्म है, परन्तु मेरे पालनके लिये तू पाप

+2)(6<del>1</del>

कर, यह मैं कब कहता-हैं ? न मेरे पापोंमें तू भाग छै सकता है, न तेरे पापोंमें मैं। अपना किया मुक्ते भोग करना पड़ेगा और तेरा किया तुझे भोग करना पड़ेगा। न कोई किसीके पापमें-भाग छेता है, न छे सकता है।"

रद्धाकर अपने पिनाके यह शम्द सुनकर छज्जित हो गये और नत मस्तक हो माताके पास गये। मातासे भी उन्होंने वही प्रश्न किया। माताने कहा—रद्धाकर! तू यह कैसो बात कहता हैं? माताके ऋणसे पुत्र आजन्म मुक्त नहीं हो सकता। मैंने तेरा पाछन किया है, अतः बृद्धावस्थामें मेरी उदर पूर्ति करना तेरा परम कर्च ह्य है। मेरे ऋणसे मुक्त होने के बदले तू अपना पाप मेरे शिर छादना चाहता है, यह देखकर मुझे बड़ा दु:ख होना है।"

माताको यह यात सुनकर रत्ना कर और सज्जित हो गये। वहांसे वह अपना स्त्रोके पास गये और वोले-तुम मेरी अर्दा द्विनो हो अत: वतलाओ, मेरे पापोंमें भाग स्त्रोगी या नहीं ?"

स्त्रीने कहा—"मैं तुम्हारी अर्झाङ्गिनी हूं, अतः मेरे पालनका भार आपके शिर है। यह तो मैंने सुना है, कि पतिके पुण्यमें स्त्री-का भाग रहता है, परन्तु पापमें ऐसा होते नहीं सुना। यदि पापसे इतना डरते हो, तो किर पाप क्यों करते हो ? मैं तो सम भती हूं कि कोई किसीके पापमें भाग नहीं ले सकता। पापकी सजा तो ईश्वर पापीकोही देता है।"

रजाकरने इसी प्रकार पुत्रादिकों से प्रश्न किया, परन्तु

सवोंने वैसाही उत्तर दिया। नारद मुनिने पापोंका वर्णन कर उनके फलका जो भयानक चित्र खोंचा था, वह अव रक्षाकरके सम्मुख मूर्त्तिमान हो नृत्य करने लगा। पापोंकी भीषणताके स्मरण मात्रसे उनका हृदय कांप उठा, और वे अधीर हो नारद मुनिके पास गये। प्रतिहा-चद्ध नारद अद्यापि वहीं खड़ें मार्ग प्रतीक्षा कर रहे थे रहाकर उनके चरणों पर गिर पढ़े और अध्नुवर्ण करते हुए, पश्चात्ताप करने लगे।

नारद्ने रलाकरकी व्याकुलता देख कर उन्हें आश्वासन दिया और कहा, कि अब विन्ता न कर, तेरे पूर्व पुण्योंका उदय होगा। इसके वाद उन्होंने रलाकरको सरोवरमें स्नान कराया और एक काड़ीमें बैठाल कर रामनाम रूपी महामन्त्रका उपदेश दिया! उप देश देकर नारद तो अन्तर्ज्ञान हो गये, परन्तु रलाकरको राम नाम भी याद न रहा और वह रामके विपरीत मरामरा जपने

अनेक वर्ष व्यतीत होगये, परन्तु रहाक्ररका ध्यान भक्ष के हुआ। वह जपमें इस प्रकार लीन हो रहे थे, ऐसे तन्मय हो रहे थे, कि उनके शरीरमें दीमक लग गयी, परन्तु उनको सबर भी न हुई। केवल अस्मि पिञ्जर शेप था और उसीसे राम नामकी ध्वनि निकल रही थी। उपों उपों समय बीतता गया। त्यों त्यों उनके अस्मि पञ्जर पर मिट्टी जमती गयी, यहां तक कि उसमें जीव जन्तुओंने घर बना लिये और देखने वाले उसे मिट्टीका देर ही समक्षने लगे।

एक दिन ग्रहादेव और नारद उसी मार्गसे कहीं जा रहे थे। उस एगनको देखकर नारदको रहाकरका स्मरण हो आया। उन्होंने जहां उसे धैडाला था वहां जाकर देखा तो मिट्टीके ढेरसे राम नामकी ध्वनि निकल रही थी। नारदने स्वयं मिट्टी हट। कर रहाकरको निकाला और ब्रह्माने अपने कमण्डलका जल छिड़क कर उसे सावधान किया। रह्माकरने आंखें खोल कर देखा तो महामुनि नारद और ब्रह्मदेवको अपने सम्मुख उपस्थित पाया। वह उनके चरणोंपर गिर पढ़े और अनेक प्रकारसे स्तुति करने लगे। नारदने प्रसन्न हो, उन्हें ब्रह्मि पंक्तिमें स्थान दिया और ब्रह्मदेवने वाहमीक दीमकसे निकले अतः, उनका नाम बाहमीकि रक्खा।

ब्रह्मपि पदको प्राप्त कर वाल्मीकिने नारहसे पूछा—भगवन् ! अय में क्या कर्ज ? सुक्ते कोई कार्य्य वतलाइये।

नारद्ने कहा—"आप रामायण रचिये। रामनामके प्रतापसे आपका उद्धार हुआ है, अतः लोकाभिराम सुपवित्र रामच्न्द्रका चरित्र वर्णन करिये।"

वालमीकिने हाथ जोड़ कर कहा—नाथ । यह कार्य्य में कैसे कर सकता हुं ? न मैं विद्वान ही हूं, न मुक्तमें वैसी वृद्धि ही है। रामायण रचनेके लिये छन्द-ज्ञान भी तो चाहिये।

नारदने कहा—इसकी चिन्ता न करिये। आपकी जिह्वा पर सरखतीका आविर्माव होगा और छन्दोवद्ध रामकथा आपके मुखसे अनायास निकलेगी।

इतना कह कर नारद और व्रहादेव अन्तर्ज्ञान हो गये। यास्मी

कि तमसाके तट पर अपना आश्रम बना कर उसीमें निवास करने लगे। एक दिन वह नियमोनुसार नदीमें स्नान करने गये थे। वहीं गहन वनमें एक वृक्ष पर कीश्च पक्षीका एक जोड़ा विहार कर रहा था। अचानक एक दुष्ट निवादने कीश्चके एक तीर मार दिया। तीर लगतेही कीश्चकी मृत्यु हो गयी और वहीं नीचे गिर पड़ा। कीश्चकी यह दशा देख कर उसकी मादा दुःखित हो विलाप करने रूगी। बालमीकिको निवादका यह काम वड़ा तुरा लगा। क्रीश्चीकी विह्चलता देखकर उनका हदय काम वड़ा तुरा लगा। क्रीश्चीकी विह्चलता देखकर उनका हदय काम वड़ा तुरा लगा। क्रीश्चीकी विह्चलता देखकर उनका हदय तापके कारण एका एक उनके मुखसे यह शब्द निकल पढ़े।

मानिषाद् प्रतिष्ठां त्वमगमः शाभ्वतीः सम्। यत्क्रीञ्ज मिथुनादेक मनधीः काम मोहितं॥

इसके अनेत्तर वाल्मीक जब स्नान कर कुछ शांन्त इंप, तब उन्हें अपने इन शब्दोंपर विचार उत्पन्न हुआ। उनका यह उड़-गार अनुष्टुप उन्दोवद्ध था और अचानक मुखसे निकल पड़ा था। एक साधारण वात मुखसे कविताक क्रपमें निकल गयी। यह देख कर वाल्मीकिको यड़ा आश्चर्य हुआ। उसी समय ब्रह्म-यह देख कर वाल्मीकिको यड़ा आश्चर्य हुआ। उसी समय ब्रह्म-देवने प्रकट हो कर कहा—वाल्मीकि! यह मेरी इच्छासे ही दुआ है। आपके यह वाक्य जिस छन्दमें निकले हैं, ब्रह्म छन्द रामायणके लिये उपयुक्त होगा। आप निःसन्देह इसी छन्द

परमातमा जिस पर द्या दृष्टि करता है, उसका भाग्योदय

होते देर नहीं लगती। जो मनुष्य उद्योग करता हैं उस पर अवश्य ईश्वर छपा होती है। वाल्मीकिने असीम कए सहन कर दीर्घकाल पर्व्यन्त राम नामका जप किया तो पापमुक्त हो सबके छपापात्र हुए। जो एक दिन जड़ रूप थे वह आज ईश्वर छपासे कवीश्वर और विद्वान वन गये। जिनके मुखसे राम नाम भी ठीक न निकल सकता था, उन्हींके मुखसे आज छन्दोवद्ध शब्द निकलने लगे। जो अपने अज्ञानके कारण रामके स्थानमें 'भरा" कहने लगे थे, वही आज रामायण रचने जा रहे हैं!

ब्रह्मदेवके अन्तर्कान हो जाने पर बाहमीकि अपने आश्रममें छीट आये और उसी दिनसे रामायणकी रचना करने छगे। उन्होंने ७ काएड, ५०० सर्ग और २४००० श्लोकमें रामचरित्र वर्णन किया। यद्यपि इस समय सर्ग और श्लोकोकी संख्या न्यूनाधिक प्रमाणमें पायी जाती है, प्रन्तु उनके एक श्लोकसे ऐसाही पता चलता है। बाहमीकि संस्कृत भाषाके आदि कवि यिने जाते हैं और उनकी रची हुई रामायण अद्यापि उनके नामसे प्रसिद्ध है।

रामायण प्रम् रामचरित्रके पठन पाठनसे भारतवासियोंका वड़ा उपकार हुआ है। प्रत्येक मनुष्य रामचरित्रका अनुगामी वनना चाहता है। उसके प्रतिदिनके पाठसे, उसकी कथाओंके अवणसे अब तक न मालूम कितने मनुष्योंके चरित्र पर प्रभाव पड़ चुका, न जाने कितने मनुष्योंका जीवन पवित्र बन चुका और न जाने कितमे मनुष्योंको चीतिकी शिक्षा मिल चुकी है। बाहमीकि जैसे कवि थे, वैसेही धर्मिष्ट और पवित्र भी थे।

# भारतके महापुरुष

रामचन्द्र भी उनके गुणोंको भली भांति जानते थे। वनकासके समय चित्रकृष्ट पर बाहमीकिके पास ही उन्होंने कुछ दिन निवास किया था। इसके अतिरिक्त जब उन्होंने सीताका परित्याग किया था, तब बाहमीकिनेही उन्हें अपने आश्रममें स्थान दिया था। रामचन्द्र यह देख कर कि सीता बाहमीकिके संरक्षणमें हैं। उनकी ओरसे बिलकुल निश्चिन्त हो गये थे।

वालमीकिने छव और कुशको वेद वेदाङ्ग तथा धनुवेदकी शिक्षा दी थी। उनके निकट अनेक शिष्य विद्याध्यन किया करते थे, जिनमें भरद्वाज मुख्य थे। वालमीकि जिस समय अप-ने प्रारिभक जीवन और ऋषि जीवनकी तुलना करते, उस समय उन्हें एक साथही विषाद और हर्ष होता। सतो सोता तथा अन्य लोगोंको वे अपनी जीवनी सुनाते और कहते, कि यदि कुपथगामी मनुष्य भी सावधान हो कर सुपथमें पदार्पण करे, तो वह नगएय दशासे महा समर्थ और महा पराक्रमी वन सकता है।

वालमिकिका यह कथन सर्वधा सत्य है और ख्या उनकी जीवनीसे सिद्ध होता है। उस समय गुण प्राहकताका धुग था। सर्वत्र गुणकी ही पूजा होती थी। यही कारण था, वि वालमिक उच्च पहको प्राप्त कर सके और सर्वत्र पूजनीय मान गये। ऋषि मण्डल, राजमण्डल और प्रजामण्डलमें उनका प्रम्य समान आदर होता था। जन समाजके सम्मुख उन्होंने राम चन्द्र का और विष्य गामियोंके सम्मुख अपना निजी आदर्श रक्ष

हैं। आज यदि उनकी रामायणका अस्तित्व न होता तो सम्भवधा कि रामचन्द्रकी जीवनी भी अन्धकारमैं पड़ी रहंती, या समयके प्रवाहमें वह जाती और हमें उसकी अमुल्य शिक्षासे विञ्चत रहना पड़ता। धन्य है महात्मा वालमीकिको, जिन्होंने रामायणकी रचना... कर भारतको धर्मा और नीतिकी शिक्षा दी!



#### े महात्मा वेद्हणास है. इंकाल-काल-काल-काल-के.

के कुछ पहले हुआ था। उनके पिताका नाम परा-शर और माताका नाम सत्यवनी था। उनका जन्म यमुना गरी के किसी द्वीपमें हुआ था। इसी लिये वह द्वीपायन या रूप्ण द्वीपायनके नामसे पुकारे जाते थे। वाल्याचस्थासेही बादरिका-श्रममें तप करने लगे थे, अतः वादगायण भी कहे जाते थे। पुराणोंके रचयिता और वेदोंके सभी विस्तारक न्यास नामसे प्रसिद्ध हैं, परन्तु इन्होंने वेदको किसी ग्रस शाखाका उद्धार किया था, अतः यह वेद न्यास कहे जाते हैं।

प्रत्येक तीर्थमें स्नानकर वह वाल्यास्थासेही ही बादरिका-अममें तप करने लगे थे। वह महा समर्थ, प्रतिभाशाली, जिते नित्र्य और धर्मिष्ठ थे। शारीर अंचा और कृष्ण, परन्तु तेज-पूर्ण था। वह जटा रखते, व्याघ्रचर्मा धारण करते और अरण्य में रहते थे। पैल, वैशम्पायन, जैमिनि, सुमन्तु, असित, देवल और रोमहर्ष इत्यादि अनेकानेक उनके शिष्य थे। उन्होंने पैलको ऋग्वेद, वैशम्पायनको यजुर्वेद, जैमिनिको सामवेद, और सुमन्तुको अथर्व वेदकी भलीगांति सम्पूर्ण और विशेष क्पसे शिक्षा दी थी।

सरखती और द्वपद्वती इन दो नृदियोंके बीचकी पवित्र भूमिको बहावर्च कहते हैं। सारखत प्रदेश प्राचीन राजकु-मार और वन्दनीय ऋपियोंका निवासस्थान था। सरखतोके त्तटपर अनेक महर्षियोंके आश्रम थे। महात्मा वेदच्यासका भी आश्रम वहीं था। उन्होंने वहां अपरिमित ज्ञान सम्पादन किया था और उसके प्रचारार्थ अनवरत परिश्रम किया था। वहीं उनके निकट सहस्राविध शिष्योंकी भीड़ छगी रहती-थी और तत्वोपर वाद हुआ करता था। उस समय उनके समान और कोई विद्वान न था। प्रकृति निरीक्षण और अध्या-हम ज्ञानमें वह- अद्वितीय थे। अध्यातम रामायणकी रचना उन्होंने की थी और ऋषि मुनियोंको गीता उन्होंने सुनायी थी। (देखो अध्यातम रामायण) इससे ज्ञात होता है कि रामा चतार उनके पूर्व हो चुका था।

वेद्व्यासने महाभारत नामक विख्यात ऐतिहासिक प्रन्थकी रचना की हैं। महाभारत वोररस प्रधान काव्य-प्रन्थ है। महाभारतके अतिरिक्त व्यासने भागवतादि अठारह पुराणोंकी संहिताओंका प्रणयन किया है। दिन प्रतिदिन अज्ञानता वढ़ती के जा रही थी, लोग ज्ञानगर्य और कठिन वेदादि प्रन्थोंका रहस्य समक्तिमें असमर्थ हो रहे थे, यह देखकर वेदको रक्षांके लिये जो कुछ करते बना, वह व्यासने कर दिखाया। अन्तमें उन्होंने प्रहा सुत्रकी रचना की। प्रहासूत्रमें उपनिपदोंके गृह अर्थोंका सरळ स्पष्टीकरण दिया गया है। इसके अतिरिक्त उन्होंने

रचना और विस्तारकी समता कर सके, ऐसा संसारमें एक भी प्रत्थ नहीं है। महाभारत अपने नामानुसार चास्तवमें महाभारत है। समस्त संसारने उसका गौरव स्वीकार किया है। इस समय महाभारतमें करीव एक लाख एलोक और २२०००० पंकियां हैं। होमर कविके इलियटमें १६००० पंकियां भी नहीं हैं। इस बातसे महाभारतका आकार जाना जा सकता है। महाभारत काव्य अठारह पर्व किंवा खंडोमें विमक्त है। श्रीमद्द भगवद्गीता समान अद्वितीय प्रत्थ उसके अन्तर्गत हैं। अनेक युरोपोय विद्वानोंने भी खीकार किया है, कि गीताके समतुह्य प्रत्थ संसार भरमें नहीं है। यह सब कार्ते देखनेसे महात्मा वेदव्यासके पाएड- स्थका पूरा पूरा पता चलता है।

वेदन्यासके सिद्धान्तोंको लेकर छठीं शताब्दिवे योगीधर्मको स्थापना हुई थी। आत्मा सर्वत्र एक है। वेदका ज्ञान काएडही सत्य धर्म है। पूर्ण ज्योति यह आत्माकी एक द्रष्टि है। अधिया संसारका मूल है। स्त्री-सङ्ग नरकका द्वार है। देव-फिल्पत हैं। कियायें मनोविकारके फल हैं। सिद्ध पुरुषही देन हैं। गुरु आज्ञाहो महावाषय है। 'सह ब्रह्मास्मि' यही तारण मन्त्र है। 'सोह' यह शब्द ज्ञानका भाषद्वार है। कॅंकारका चिंतन गुद्य मन्त्र है। नाद्यभ्यास म्वर्ग दर्शन है। धौति, वस्ति आदि क्रियाओं द्वारा सिद्धि प्राप्त होती है। न्याय शास्त्र तर्कवाद है, इत्यादि उस धर्मके सिद्धान्त हैं।

इस धर्मके मनुवायिपेनि जैन और बौद्धोंसे घादा वियादं

कर वेद्धर्मिकी रक्षा की थी। उनके आचार्य्या त्यागी और शाला-हारी होते थे। समयके जनाहमें पड़, वह भी मूर्त्त पूजा और होम हवन करने लगे: हैं। पूर्व कालमें इस धर्मिके सञ्चालक ऋषि मुनि और समर्थ योगीश्वरही होते थे। स्वनाम धन्य महा तमा विश्वष्ठ इसी धर्मिके आचार्य्य गिने जाते थे। अनुमान होता है कि व्यासके नाम पर उद्दर परायण लोगोंने सार्थ सिद्धिके लिये अनेक कित्वत वार्ते उसमें सित्मिलित कर दी हैं। उनकी अनेक वार्ते ऐसी हैं, कि जिन्हें ऋषिमुनि और व्यासके नाग पर अन्तरात्मा माननेको तय्यार नहीं होता।

महर्षि व्यासने अने क प्रकारसे प्रजाका हित किया था। प्रजाने भी उन्हें भगवानके महान् उपपद द्वारा सम्मानित कर अपने शान्त-रिक प्रेमका परिचय दिया था। आज यद्यपि उनके प्रत्थोका विषय विवाद प्रस्त बन रहा है, तथापि उन्होंने जो कुछ किया है, वह यावचन्द्रदिवाकरी उनका नाम अमर रखनेके लिये प्रयास है।



## ्रे महातमा होणाचार्य १ ० नाल-नाल-एनए

हुए भी वे शूरवीर और युद्ध कला कुशल थे। धरु हुए भी वे शूरवीर और युद्ध कला कुशल थे। धरु वें दका उन्हें इतना गहरा ज्ञान था, कि वे उस शास्त्रके आवार्या माने जाते थे। उन्होंने अपने पिताके निकट वेद वेदाङ्ग और अग्नि वेश्यके निकट धरुविंद्याका ज्ञान प्राप्त किया था। अध्य-यनके वाद उन्होंने कुछ काल पर्यान्त तपस्या की थी। तदनन्तर कृपाचार्यकी कृपया नामक विद्निक साथ विवाहकर वह गाई-स्थ्य धर्मका पालन करने लगे थे। कृपयासे उन्हें अध्वत्थामा

नामक प्रतापी पुत्र उत्पन्न हुआ था।
प्रारम्भिक जीवनमें प्रोणाचाय्य पर दिरह-देवकी पूणे कृपा थी। यहां तक, कि जब पड़ोसके लड़के दूध पीते और उन्हें देख सम्बत्यामा रोता और हठ फरता तब उसे चावलका धोवन दिया जाता। इस दशासे मुक्त होनेके लिये द्रोणाचार्य परशुरामके पास गये और उनसे तदर्थ प्रार्थना की। परशुरामने कहा—"भूमि तो मैं ब्राह्मणोंका दान कर चुका हूं। अब मेरे पास मेरा शरीर और शस्त्रास्त्र शेष हैं। इसमेंसे तुम्हें जो चाहिये, वह माग लो।" प्रोणने हितकर समक्त्रर उनके निकट

अस्त्रविद्या सम्पादन की। परशुरामकी कृपासे उनकी योग्यता इतनी अधिक वढ़ गयी, कि वे उस शास्त्रके आवार्य्य वन गये और भविष्यमें द्रोणाचार्यके नामसे विख्यात हुए।

द्रोणाचार्यं निर्धन होने परभी सदाचारी, सद्गुणी और विद्वान थे। वह जैसे क्षात्रविद्यामें कुशल थे, वैसेही ब्रह्मविद्यामें भी निपुण थे। राजा द्रुपद् उनका गुरु-वन्धु था। एक दिन आशावश वह उसके पास गये। सहायताकी जात दूर रही, उसने उनसे कहा, कि मैं तुम्हें पहचानना भी नहीं हूं। द्रीणा-चार्ट्यने अनेक प्रकारसे अपना परिचय दिया और पूर्वकी वार्ते याद दिलायीं,परन्तु कोई फल न हुआ, तब द्रोणा वार्य्य की यह देख कर बड़ा क्रोध आया और उन्होंने इस अपमानका बदला चुका-नैकी प्रतिज्ञा की। संसारमें निर्धानके साथ सर्वत्र ऐसाही व्यवहार होता है। द्रोणाचार्य खिन्न होकर अपने घर छोट आये। घरमें एक कपर्दिका भी न थी। परिवारका निर्वाह चड़ी कठिनाईसे होता था। अन्तमें उन्होने कृपाचार्य के पास जाना स्थिर किया। कुपाचार्यं भोष्मके आश्रय सम्पन्न थे और हस्तिनापुरमें रहते थे। स्त्रीं और पुत्रको साथ ले, द्रोणा-चार्या उनके पास गये। कृपाचार्याको उनके आगमनसे बड़ा यानन्द हुआ और उन्होंने उनके रहनेके लिये समुचिन व्यव-स्याकर दी।

द्रोणाचार्ट्य, धृतराष्ट्र और भीष्मसे मिलकर राज्याश्रय ग्रह ण करना चाहते थे। एक दिन वह नगरके वाहर जहां राज- कुमार—कोरव और पांएडव—गेंद खेळ रहे थे, जाकर देंट गये और खेळ देखने ठगे। खेळते खेळते गेंद एक अन्धे कुएमें गिर गया, अत. सब राजकुमार कांक कांककर उसमें देखने रूगे। देखते करते युधिष्ठिरको मुद्रिका भी उसीमें गिर पड़ी। यह देखकर उनके मुखपर विपादकी काळिमा छा गयी और क्षणमात्रके ळिये सब लोग विचारमें पड़ गये।

द्रोणाचार्या दूरसे यह सब हाल देख रहे थे। अब वे राजकुमारोंके पास आये और घोले—अभी तुम लोग व च्चे गुरुके
चेले हो—असाध्यको साध्य करना नहीं जानते। देखो मैं इसी
क्षण तुरहारी चीजे निकाले देता हूं। यह कह कर द्रोणाचार्या
ने मन्त्र पढ़, एक कुश कुएमें फें का और वह उसी क्षण गेंद
निकाल लाया। इसके वाद उन्होंने एक बाण मारा और वह
सुद्रिका लेकर लीट आया।

यह चमत्कार देखकर राजकुमारोंको वहा आश्चर्य हुआ। जय द्रोणाचार्य्य चलने लगे, तो उन्होंने उनका परिचय पूछा। द्रोणाचार्य्यने कहा—"मेरा नाम द्रोण है। मैं हुपाचार्यके यहां आया हूं और भीष्म मुझे पहचानते हैं।"

राजकुमारोंने उनसे अपने साथ चलनेके लिये यड़ा आग्रह किया, परन्तु द्रोणाचार्याने कहा—नहीं, मैं अभी न चलूंगा। पहले तुमलोग जाकर स्चना दो, यादको मैं आऊंगा।

राजजुमार उनका गुण गान करते हुए भीष्मके पास गये , और उनले सारा हाल कहा। महामति भीष्मने तुरन्त निश्चय कर लिया, कि वह द्रोणाचार्य हैं। उसी क्षण वे कृपाचार्य के यहां गये और द्रोणाचार्य को पालकोने चैठालकर अपने मन्दिर लिवा लाये। यथाविधि पूजनादिक कर उन्होंने उनका सम्मान किया और सविनय आगमनका कारण पूछा।

द्रोणाचार्यं ने कहा, —भीष्म ! दारिद्र-देवकी - मुक्त पर असीम कृपा है। वह कहीं स्थिर होकर मुझे बैठने नहीं देते। तुम्हारे राज्यमें उसका कोई बश नहीं चलता, यही सुनकर में यहां आया हूं।

भीष्म द्रोणाचार्यके इन युक्तियुक्त यचनींका तात्पर्य समक्ष गये। उनको योग्यना, शस्त्र और शास्त्र प्रवीणता, वह पहलेहीसे जानते थे, अतः उन्हें आश्रय दे, रहनेकी व्यवस्था करदी और राजकुमारोंको शिक्षा देनेका कार्य्य सौंपा।

द्रोणाचार्य विद्या जयकी स्थापना कर राजकुमारों को विविध विषयकी शिक्षा देने छगे। शोघदी यह समाचार देश देशान्तरों में व्याप्त हो गया और आंध्र, चृष्णि, पांचाल, वारिहक, सौराष्ट्र इत्यादि देशों के राजकुमार उपस्थित हो, उनके निकट विद्याध्ययन करने लगे। कर्ण और अश्वत्यामा भी वहीं अभ्यास करने लगे।

एक दिन हिराय घेतुक नामक निषादका एकलच्य नामक पुत्र उनके पास आया। उसने धनुर्विद्या प्राप्त करनेकी इच्छा व्यक्त की। द्रोणाचार्य्यने उसे अनिधकारी बतला कर पढ़ाना असी-कार किया। एकलच्य उद्योगी पुरुष था। बह अरायमें पर्णकुरी बना कर बहीं रहने लगा और द्रोणाचोर्य्यको प्रतिमा स्थापित कर भारतके महापुरुष

उसके निकर्ट धिभ्यास करने लगा। आचार्य्यकी प्रतिमाको वह आचार्य्यही समभ्यता और नित्य भक्ति पूर्वक उसकी पूजा करता। कुछही दिनोमें वह उस विद्याका प्रवीण पण्डत वन गया।

द्रोणाचार्य्यकें निकट सहस्रावधि राजकुमार धनुर्विद्या सम्पा दन करते थे। घेह सर्वोको पढ़ानेमें परिश्रम करते थे, परन्तु पॉएंडवोंकी बुद्धि और वृत्ति देख उन पर विशेष प्रसन्न ग्हते थे। युधिष्ठिरने उनके निकट शस्त्रास्त्र विद्या सम्पादन की, परन्तु विशेष कर वे अपनी बुद्धि, धार्मिकता और शिष्ठताके कारण प्रेसिट हुए। अर्जुनने हय विद्या, गज विद्या, रथ विद्या और घतुर्वेद्का विशेष कपसे अध्ययन किया भोम और दुर्योधन नादा युद्धमें, नकुल अश्वविद्यामें भीर सहदेव ज्योतिष तथा <sup>ख</sup>ड्ग प्रहार करनेमें प्रवीण हुए। इन सर्वोमें होणाचार्ळाके अर्जुन विशेष विष थे। वह उनकी बुद्धि और तत्परता की प्रशंसा किया करते थे। अर्जुन भी आचार्य्य पर बड़ी भक्ति रखते थे। स्थामा रहस्य मन्त्रमें प्रवीण हुए और इसी प्रकार अपनी अपनी चुद्धिके , अनुसार समी राजकुमार किसी न किसी विद्यामें निपुण हो गये।

द्रोणाचार्य्य एक दिन सव शिष्योंको साथ छे सरितामें स्नान करने गये। शिष्योंके निवृत्त हो जाने पर जलमें प्रवेश कर यह स्नान करने लगे। दैवयोगसे मगरने उनका एक पैर एकड़ लिया। द्रोणाचार्य्यने शिष्योंको पुकार कर अपनी रक्षा करनेको कहा। मगरका नाम सुनतेही सब घवड़ा.कर किंकर्तव्य विमूढ़ बन गये, परन्तु अर्जुनने तत्काल एक तीक्ष्ण शरसे मंग-रका प्राण हरण कर आचार्यको रक्षा की। आचार्य यह देख कर और भी प्रसन्न हो उठे और अर्जुनको ब्रह्म शिरो नामक एक अस्त उपहार दिया।

द्रोणाचार्यं ने द्रुपद्से अपने अपमानका बदला खुकानेकी प्रतिहा की थी, अतः जब राजकुमार विद्याध्ययन कर चुके तब गुरुद्क्षिणामें द्र पदको बन्दी बना कर अपने पास ले आनेकी आज्ञा दी। गुरुकी यह बात खुन सब राजकुमारोंने सैन्य ले द्रुपदके राज्य पर आक्रमण किया, परन्तु द्रपद महा पराक्रमी था अतः पराजित हो सब लीट आये। इसके बाद अकेले अर्जुन उसे बन्दी कर आचार्यं के पास ले आये। उस समय द्रुपदने द्रोणा-चार्यं से क्षमा प्रार्थं नाकी, अतः उन्होंने उसका अर्थ राज्य ले बन्धन मुक्त किया। एक तो अर्जुनको बह ऐसेही अधिक चाहते थे, तिस पर उसका यह पराक्रम देख, बह और भी प्रसन्न हो उठे। उन्होंने उसे एकान्तमें बुला कर ब्रह्मास्त्र विद्या प्रदान की और उचित समय पर उसका प्रयोग करनेकी सुचना दी।

जन कौरव और पाएडवोंमें वैमनस्य हो गया और युद्धकी सम्मावना दिखायी देने लगी, तय द्रोणाचार्य ने दुर्योधनको सम-काते हुए कहा, कि पाएडवोंको अर्धराज्य देदो, न्यर्थ युद्ध न करो। भीष्म वृद्ध हैं और में भी वृद्ध हैं। हम दोनों युद्धमें अव विशेष पराक्रम नहीं दिखा सकते। साथही अर्जुन मुझे अरव- त्थामासे अधिक प्रिय है। उसके विरुद्ध युद्ध करनेकी मेरी इच्छा नहीं होती।

पर जव दुर्योधनने किसीकी बात न सुनी और युद्ध अनि-वार्य्य हो गया, तव द्वोणाचार्यं अपने श्लात्रक्रमंको धिकारने लगे। अवतक उन्होंने राज्याश्रय प्रहण किया था,वत: विवश हो उन्हें अभ्वत्थामा सहित कौरवोंका पक्ष लेना पड़ा, परन्तु उन-का हृदय तो पाएडवोंकीही ओर था। यह होते हुए भी उन्होंने कर्त्तव्य पालनमें ब्रुटिन आने दी, और युद्ध करनेमें कोई व त उठा न रक्ली। युद्धके समय उनकी अवस्था इतनी अधिक थी, कि शरीर झुक गया था तथापि वह समरस्थलीमें तरुणों की तरह उछलते थे। भीषाने दश दिन सैन्य सञ्चालन और महाभयङ्कर युद्ध किया। उनके बाद इन्होंने प्रथम धृष्टयु सके साथ युद्ध किया। दुर्योधनके ५ हनेसे युधिष्ठिरको पकड़नेकी चेष्टा की, परन्तु श्रीकृष्ण भीर अर्जुनने उनकी रक्षा की, सतः कोई फल न हुआ। इसके याद द्रोणाचार्यंने अर्जुनसे युद्ध किया, परन्तु धृष्टद्युमनने वाधा दी अतः अर्जुनका भी बारु यांका न हुआ।

दूसरे दिन द्रोणाचार्य्यने कुद्ध हो प्रतिश्वा की, कि आजः पाएडव पक्षके किसी महावीरका प्राण अवश्य लूंगा। उसदिन उन्होंने चक्रल्यूहको रचना को और उसमें फंसकर वीर श्रमि-मन्युफा नाश हुमा। श्रमिमन्युको मृत्युसे कुद्ध हो, शर्जुनने जयद्रथ वधकी प्रतिश्वा की। द्रोणाचार्य्यने कोच, एक, शकट. शुचिमुस स्यादि भगद्वर घ्यृहोंकी रसना की परन्तु भर्तुनने जयद्वयको खोजकर मार डाटा। जयद्वयके यथसे की स्यान्त में हाहाकार मच गया और दुर्योधनके शोकका पाराधार न रहा। उसने दुःपित हो द्रोणाचार्य्य कहा—"मालूम होता है, कि आप युद्ध ठीकसे नहीं करते।"

दुर्योभनको यह बात सुनकर द्रोणाचार्यको यहा मोध आया। उन्होंने प्रतिक्षा को, कि आज रात्रिमें भी में कथक न उताकंगा और युद्ध करता रहुंगा। द्रोणाचार्यकी इस प्रतिक्षाका समाचार पाएडवोंने भी सुना। दोनों ओर मगालें जलाई गयीं और रात्रिभर युद्ध होता रहा। द्रोणाचार्य द्वारा पाएडव पक्षके अनेकानेक सैनिक हताहत हुए। कारवहलका पाएडवोंने भी यही हाल किया। दोनों ओर के सैनिकोंको उस दिन बड़ा परिश्रम करना पड़ा। रात्रिभर द्रोणाचार्य्य अवि-चल मावसे युद्ध करते रहे। केवल अर्जुनके शराधातसे यह किसी किसी समय तिलमिला उठने थे और रथध्वजमें मत्या टेक देते थे।

पांचवे दिन मध्यान्हमें द्रोणाचार्यं की मारसे पाग्डव यहें व्याक्षल हुए। श्रीकृष्णने एक युक्ति सोची और तद्दुसार इन्द्र-वर्ग्माका अश्वत्थामा नामक प्रसिद्ध हाथी भोमसे मरवा डाला। इसके बाद चारों ओर शोर मचाया गया, कि अश्वत्थामा मरागया। द्रोणाचार्य इस दुरभिसन्धिको न समक्ष सके और समझे कि मेरा पुत्र मारा गया। सत्यासंत्थका निर्णय करनेके

लिये वह युधिष्ठिरके पास गये। युधिष्ठिरने यद्यपि स्वष्ट उत्तर न दिया, परन्तु वाद्योंके घोषमें द्रोणाचार्ट्य पूरी वात न सुन सके और उन्हें विश्वास हो गया कि अश्वत्थामाका मृत्यु संवाद रीक है।

पुत्रकी मृत्यु सुनकर द्रोणाचार्य्यको बड़ा क्रोध आया भौर उन्होंने ब्रह्मास्त्रका प्रयोगकर पाएडव दलको बड़ी हानि पहुचायी। इसी समय सप्त ऋषियोंने आकर कहा—'द्रीणा-चार्यं! तुम वड़ा अधार्म कर रहे हो। वेदल ब्राह्मण होकर तुम्हें यह क्षात्रकर्म न करना चाहिये था। सैर हुआ सो हुआ। अव तुम्हारा अन्तिम समय समीप है, अत: युद्ध छोड़ कर कल्याण साधन करो।

सप्त ऋषियोंके साथ द्रोणाचार्य्य के पिता भी थे। उन्होंने भी यही वात कही। द्रोणाचार्यं ने तत्काल शलकोंक दिये और समाधिमें लीन होकर प्राण त्याग दिये। उनके मस्तिष्कसे एक दिन्य ज्योति निकलकर सूर्य्यमें मिल गयी। यह चमत्कार केवल रूप्ण, अर्जुन, युधिष्ठिर, रूपाचार्ट्य, और सञ्जय यही पांच-जन देख सके। इसके बाद घृष्ट्यू उनने उनका :शिर काट लिया।

द्रोणाचार्य्यका समाव कुछ क्रोधी था। उनका शरीर स्रम्या और वर्ण श्याम था। वृद्धावस्थामें कमर भुक गयी थी और याल बिल्कुल सफेंद हो गये थे। वह वेद शास्त्र पारङ्गत युद कला कुशल, मन्त्र शास्त्रके शाता और त्रिकाल ज्ञानी थे। सन्ध्यादिक नित्यकार्म करनेमें वह सदा नियमित रहते थे।

समरस्थलीमें भी सन्ध्या और अग्निकी उपासना करनेके यादही वह युद्ध करने जाते थे। उनकी ध्वजापर कृष्णाजिन (एक प्रकारका मृगचर्म्म) कमण्डल और वेदोके चिह्न अङ्कित थे। द्रोणाचार्ध्यने चार दिन और एक अहोरात्र युद्ध किया था। मरते समय उनकी अवस्था ४०० वर्ष के करीव थी (महाभारत-द्रोण पर्व अध्याय १२५ श्लोक ७३) वह राज पुरोहित, आचार्ध्य, कौरवोंके मन्त्री एवम् सेनापित थे। कौरवोंके आश्रित होने के कारण उन्होंने किसी प्रकार उनका अनिष्ट नहीं किया तथािए नीतिमान पाण्डवोंकी विजय चाहते थे। द्रोणाचार्ध्य के समान ब्राह्मण कुलमें श्रस्त्रविद्याका और कोई आचार्थ नहीं हुआ। धन्य है ऐसे महापुक्षको!



#### अमहामानि पतः जारि। १९ १९ काल-काल-अल्डि

हातमा पतञ्जलि अङ्गरा ऋषिके पुत्र थे। यह इलावर्त के को गोनई नामक प्रदेशमें रहते थे और एव नामक नदीके तटपर तपस्या किया करते थे। वह विद्वान, प्रतिमा शाली, तत्वज्ञ और उत्साही पुरुष थे। उनकी स्त्रीका नाम था लोलुपा। लोलु पा किसी उच्च कुलकी कन्या थी, परन्तु दु:खाक्रान्त हो गृहत्या-गिनी बन गयी थी। कर्ज व्य विमूद् हो वह एक वट वृक्षकी गुफामें छिप रही थी। पतञ्जलिने उसे अपने योग्य देखकर बातवीत की और पाणिग्रहण कर लिया। लोलुपाकी बुद्धि बड़ी तीन्न थी। ऋषि उसे जो कुछ सिखाते, वह तुरन्त सीख लेती थी। गायन और वादन कलामें भी वह निपुण हो गयी थी। उसके द्वारा वह पतञ्जलिका मनोरञ्जन किया करती थी। ऋषिगण एकत्र हो जव ईश्वर मजन करते, तब ऋषि और ऋषिपत्नी दोनों एक साथ मिलकर भजन गाते थे।

पतञ्जलि महान् योगी पुरुष थे। उन्होंने योग सूत्रकी रचना की है। उसे "पतञ्जलि योग" किंवा "सेश्वर सांख्य" कहते हैं। ~पड़दर्शनोंमें उसकी गणना होती है, अतः उसे योगदर्शन भो •कहते हैं। किय मुनिके सांख्य दर्शन और पतञ्जलिके योगदर्शनमें अधिक अन्तर न होतेके कारण दोनोंको सांख्य किंवा योगशास्त्र कहते हैं। किपलमुनिके सांख्यको निरीश्वर सांख्य कहते हैं। उन्होंने अपने अन्धमें बत लाया है, कि जड़ और चेतन यही दो चस्तु हैं और उन दोनोंसे सृष्टि उत्पन्न हुई है। सृष्टिका और कोई रचिता नहीं है।

पतञ्जलिने अपने प्रन्थमें ईश्वरका प्रतिपादन किया है, अतः उसे सेश्वर सांख्य किया योगदर्शन \* कहते हैं। कपिलमुनिने जिस तत्व परे विचार किया है, उसे पनञ्जलिने स्वीकार किया है। मुक्तिके वास्तविक साधन परही उन्होंने विचार किया है। भूनपूर्व और समकालीन आचार्यों के विचार पकत्र कर उन्होंने व्योगानुशासन" नामक प्रन्थ रचा है।

महिषे पतञ्जिति किपलमुनिके पचीस तत्वोंको स्वीकार किया है, परन्तु प्रकृतिके वन्धनमें जकड़े हुए पुरुपके लिये स्वतः

इनके श्रतिरिक्त वार्वाक किंवा सीत्रांन्त्रिक, योगावार, माज्यमिक, वैभा विक, बौद श्रीर केवसि मत वह दः वेद बाहुयं पढ़दर्शन हैं।

<sup>+</sup>दर्शन छ हैं—किपलका सांख्य, पतज्जिलका योग, गौतसका न्याय ज्ञ्याद का वेशेषिक, लेमिनिका पूर्व मिमांसा और व्यासका उत्तर मिमांसा । किपल और पतज्जिलके दर्शनोंमें साम्य है अतः उन दोनोको सांख्य किवा र गोगणास्त्र कहते हैं। उसी प्रकार गौतम और क्यादके दर्शनोंको न्याय किवा तर्कगास्त्र तथा व्यास और जैमिनिके दर्शनोंको मिमांसा किवा वेदा-न्त गास्त्र कहते हैं। यही छः ग्रन्थ पढ़दर्शनके नामसे प्रसिद्ध हैं।

मोक्षकी प्राप्ति असम्मव मान कर उन्होंने पुरुपको मोक्ष बुद्धि दे वाले एक झानवान, नित्य भीर शुद्ध ईश्वरकी माद्य श्यकता सिद्ध को है। पतञ्जलिके योग, शास्त्रमें यही एक तत्व अधिक है। किपलने जिन तत्वोंको लेकर वाह्य सृष्टिकी रचना पर विचार किया है, उन्होंको लेकर पतञ्जलिने विस्तार पूर्वक अन्तर सृष्टिकी खोजकी है। उन्होंने वतलाया है, कि मुक्ति ईश्वर छपासे होती है और उसकी प्राप्तिके लिये पुरुषको योग साधन करना चाहिये।

योगशास्त्रके चार पाद हैं। प्रथम पादमें चित्त वृत्तिके निरो-धसे लेकर समाधि पर्य्यन्तिके साधन चतलाये गये हैं और उन पर विचार किया गया है। इसे सिद्ध पाद कहते हैं। किया नामक द्वितीय पादमें चिक्षिप्त चित्त , वृत्तिको स्थिर करनेकी कियायें और समाधि साधनके योगादि बाठ बहिरंग बतलाये गये हैं। विभूति नामक तृतीय पादमें धारणा, ध्यान और समाधि इन अन्तरङ्ग साधनों और विभूतिका वर्णन हैं। फल नामक चतु-थे पादमें सिद्धि और मोक्षकी प्राप्ति पर पिचार किया गया है।

मोक्षप्राप्तिके अतिरिक्त योग शास्त्रके दो हेतु और हैं। एक तो किसी शुभ कार्य्यकी सिद्धिके लिये अरख्यादिक निवृत्ति खानोंमें निवास करना और दूसरे विषय व्याधियों से योगासन और क्रिया ओं द्वारा मुक्त दोना। खिर विक्तसे उद्योग (तपस्या) करनेसे कार्य्य सिद्धि होती है और आसनादिकके प्रयोगसे असाध्य रोग-जिन पर औषधियां असर नहीं करतीं, आराम हो जाते हैं। योगशास्त्रके अतिरिक्त पतञ्जिति पाणि निके व्याकरण पर महा -भाष्य लिखा था । चिकित्सा नामक एक वैद्यक प्रन्थ भी उन्होंने रचा था । उनके इन कार्योंमें लोलुपाने वड़ी सहायता दी थी ।

पतञ्जिल कव हुए यह निश्चित रूपसे नहीं वतलाथा जासकता।
भाष्यहीके आधार पर भर्तृहरिने कारिका लिखी थी, अतः वे
भर्तृहरिके पूर्व हुए यह सर्वथा निष्पन्न है। महाभाष्यके कुछ
शव्होंको लेकर कुछ लोग उनका समय ईसाके पूर्व २०० वतलाते हैं, परन्तु व्यासके समयमें उनका योगदर्शन वर्तमान थाउस पर उनका भाष्य है, अतः ज्ञात होता है, कि उनका अस्तित्व,
पांच हजार वर्षके पूर्व था।

पतञ्जलिके योगदर्शनसे ज्ञानो, विद्वान, योगी और मुमुक्षुगण लाभ उठाते हैं। ऋषि मुनियोंके दीर्घायुपी होनेका कारण
योग ही था। योगहीके कारण वे अपने चमत्कारों द्वारा
संलारको चिकत कर सकते थे और असाध्यको साध्य कर
दिखाते थे। वास्तवमें योगहीके अभावसे बाज हमारो आतमबळ
नए हो गया है और हमारी अधोगित होती जा रही है। आज,
यदि योगके साधारण नियमों पर भी हम चल तो रांमचन्द्र, परशुराम, अर्जुन, भीष्म और अन्यान्य महा पुरुषोंके समान प्रतापी
और न्मर्थ हो सकते हैं।



## चतुर्थ खण्ड .



## सहान नृपति।

Total and the second of the se

निया क्षेत्र व्यक्त व्यक्त प्रमंबीर राजा पुरुरवा चन्द्रके पीत और बुधके पुत्र थे। उनकी माताका नाम था इला। इला सूर्यवंशी राजा इक्ष्वाकुकी बहिन थी। पुरुरवाका जन्म सत्ययुगमें हुआ था। उन्होंने प्रयाग—प्रतिष्ठानपुर वसा कर उसे अपनी राजधानी बनाया था। राजा पुरुरवा परम धार्मिक, शूर और धनुर्विद्या विशारद थे। उन्होंने प्रजाका समुचित प्रेम सम्पादन कर अगणित यम्न किये थे। अपनी उदारताके कारण वह दानवीर कहे जाते थे। उन्होंने अपने अतुल पराक्रमसे अनेक अध्ममीं दैत्योंका वध कर लोगोंको दुख मुक्त किया था। उनको कीर्चि दिगदिगन्तमें ज्यात हो रही थी। वह विष्णुके परम मक्त थे। उन्होंने अपनी प्रजाको

विद्वान और कलाकुशठ बनानेके लिये वड़ा उद्योग ितपा था। विद्या और कलाओंके ज्ञानसं देशका व्यवसाय और व्यव-सायके कारण लक्ष्मोकी वृद्धि हुई थी। उनके राज्यमें कहीं अत्याचार न होता था। कोई किसीकी वस्तु हरण न करता था। प्राण जाने पर भी लोग भरूठ न बोलते थे। ईर्षाद्वेप और विश्वास घात सुनाई भी न देता था। पुरुरवाके राज्यमें सर्वत्र शान्ति और सदाचार फौल रहा था।

अमरेश इन्द्र और राजा पुरुरवामें वड़ा सीहाई था। वे आवश्यकता पड़ने पर एक दूमरेको सहायता दिया करते। जव इन्द्र और असुरोंका घनघोर युद्ध होता, तब वे पुरुरगको बुजाते और उन्हें अपना सेनापात नियत करते। राजा पुरुरवा ऐसे प्रतापी थे, कि उनको देखतेही दानव गण भाग खड़े होते थे।

महाराज पुरुरवाने उर्वेशी नामक अप्सराका पाणिष्रह्य किया था। डवशोक विषयमें कहते हैं, कि वह नारायणकी जंदासे उत्पन्न हुई थी। नर नारायण नामक दो ऋषि वद्दिकाश्चनमें ता-स्या कर रहे थे। उनके इस कार्थ्यमें वाचा देतेके छिये इन्द्रते कई अप्सरायें मेजों, परन्तु नरनारायण जैसे तैसे तपस्री न थे, अतः उनका किंवा कुछ न हुआ। इन्द्रका मान खएडन करनेके लिये नारायणने जंघा पर एक पुष्प रख, उससे एक स्त्री उत्पन्न की। वह इतनी सुन्दर थी, कि उसको देखतेही लज्जित ही सव अप्सरायें वापस चली गयीं। नरनारायणने उसे इन्द्रको अर्पण किया। भविष्यमें वही उर्वशीके नामसे विख्यात हुई और पुरुर- वाकी अद्धींद्विनी बनी । पुरुरवाने उसे केशी नामक दैत्यके हाथसे छुड़ाया था। उसी समय दोनोंकी सर्वप्रधम मेट हुई थी। वहीं दोनोंने एक दूसरेके हृद्यमें खान कर छिया था। यथा समय उर्वशीने अपना तन मन पुरुराको अर्पण कर दिया और पुरुरवाने उसे अर्द्धांद्विनीका आक्ष्म प्रदान किया।

पक समय उर्वशीको साथ के कर पुरुरवा नन्दन वनमें विदार करने गये। यहां मन्दाकिनीके तटपर एक विद्याधर कुमा रिका बालूमें खेल रही थी। उसका अलीकिक रूप-लावण्य देख कर पुरुरवाको यहा आश्चय्य हुआ और वे कुछ काल तक अनिमेष दृष्टिसे उसकी ओर देखते रहे। उर्वशीको यह अच्छा न लगा और वह असन्तुष्ट हो कहीं चली गयी।

पुरुरवा उर्वश्चीके वियोगसे ज्याकुळ हो उठे। वह उन्मत्त की भाति भटकने और चारों धोर उसकी खोज करने लगे। खोज करते हुए उन्हें कहीं सङ्गम मणि मिल गया। कहते हैं, कि उसके प्रभावसे तुरन्त उर्वशीको उपिखत होना पड़ा। उसे देखकर पुरुर चाके आनन्दका चारोपार न रहा। वह उसे साथ लेकर अपने नगर लीट आये और पूर्ववत् शासनकार्य करने लगे।

कुछ काल उपरान्त उर्वशीके एक पुत्र हुआ, परन्तु उसने पुरुरवाको इस वातका पता भी न लगने दिया। यह सवाद छिपानेका एक कारण था। कहते हैं, कि पुरुरवाने जब केशी के हाथसे उर्वशीको छुड़ाया तब उर्वशी उनपर मोहित हो गयी थी। वह पुरुरवाके साथ परिणय-सूत्रमें वद्ध होनेके लिये आतुर हो रही थी, परन्तु इन्द्रकी आहासे नाट्य। मिनय करने के लिये चित्रलेखाके साथ उसे देव-सभामें उपस्थित होना पड़ा। भरत मुनिके लक्ष्मी स्वयंवराख्यानका अभिनय होनेको था। मेनकाने चारुणीका और उर्वशीने लक्ष्मीका वेश धारण किया। अभिनय करते समय मेनकाने उर्वशीने पूछा—सुन्द्रि! त्रेलो-इचमें तुम्हें कौन पुरुष अधिक प्रिय है ?

उर्देशीने लक्ष्मीका वेश लिया था अतः नाट्यधमानुसार उसे उत्तर देना चाहिये था—"पुरुषोत्तम" पग्नतु उसका ध्यान ठिकाने न था, अतः मुखसे निकल गया—पुरुष्या। उर्देशीकी यह विश्वख्लुत्रता देखकर भरत मुनिको कोध आ गया। उन्होंने शाप दे, उसका दिव्यज्ञान नप्ट का दिया। उर्वशीने अपनी भयङ्कर भूलके कारण लज्जित हो शिर नीचा कर लिया।

इन्द्रने उसकी यह दशा देखकर कहा — नुक्ते जो पुरुष अधिक शिय है, उसके पास तू जा सकती हैं। हम लोग भी पुरुष्त्राके उपकृत हैं, अतः कुछ कह नहीं सम्ता। मैं तेरे मर्त्यालोक में रहांका समय भी नियत किये देना हूं। तेरे उद्यक्ते पुत्रका जब तक पुरुष्त्रा मुख न देखेंगे, तभी तक तू यहां रह सकेगी। इसके याद तुम दोनोंका वियोग होगा और तुम्के खर्ग लीट आना पड़ेगा।"

यही कारण था, कि उर्धशीने पुरुष्वाको पुत्र जन्मका पता तक न लगने दिया। उसने उसे सत्यवती नामक एक तप-खिनीके संरक्षणमें रख दिया। सत्यवती च्यवन ऋषिके आ- श्रममें रहती थी। पुरुरवाके पुत्रका वहीं लालन पालन हुमा। जब वह वड़ा हुआ तब च्यवन ऋषितेही उसे प्रास्त्र और धनु वेंद्की शिक्षा दी।

अनेक वर्ष व्यतीत हो गये, परन्तु पुरुरवा यह न जान सके कि मेरे पुत्र है। ऋषिकी आज्ञासे सत्यवती जव उसे उनके पास छे गरी, तब उन्हें बड़ा आश्चर्य हुआ। उर्वशिके वतलाने पर दन्होंने विश्वास कर लिया और पुत्रको देवकर बड़े प्रसन्न हुए। उर्वशिको भी उसी प्रकार हुए हुआ, परन्तु दूसरेही क्षण उन दोनोंका हर्ष विषादमें परिणत हो गया। इन्द्रके कथना- जुसार अव नीज्रही वियोग होगा, इस ख्यालसे दोनोंको सीमा- तीत दु:ए दुआ।

पुरुरवाने राजपाट छोड़कर तापस जीवन व्यतीत करना स्थिर किया। उर्वशीको यह देखकर और भी दुःख हुआ। कोई उपाय न देख, दोनों अपना अपना हृद्य मजवूत कर कष्ट सहने की तट्यारी करने छगे। इसी समय नारदने उपस्थित हो, पुरुरवाको इन्द्रकी ओरसे निमन्त्रण दिया और कहा, कि शीघ्र ही असुरोंसे युद्ध होने वाला है, अतः इन्द्रने आपको चुलाया है। उन्होंने यह भी कहा, कि उर्वशी सदाके लिये अब आप की हो चुकी, एमेंकि इन्द्रने उस परसे अपना अधिकार उठा लिया है।

नगरा मुनिकी यह वात सुनकर सवको सीमातीत हर्ण हुआ। पुररवा इन्द्रकी ओरसे असुरोंको पराजित कर चापस लीट आये और न्याय नीति तथा धर्मा पूर्वक प्रजा पालन करने लगे। अन्होंने दीर्घकाल पर्य्यान्त राज्य-शासन किया। अर्वशीसे उन्हें आयुं, श्रुतायुं, सत्यायुं, रच, विजयं, और जयं यह छः पुत्र हुए और उन्होंसे चन्द्रवंशका विस्तार हुआ। वृद्धावस्थामें वह शासनमार पुत्रोंको दे, तपस्या करने चले गये और वहीं ईश्वराराधन करते हुए सद्गतिको प्राप्त हुए। चन्द्रवंशी राजा ओंमें वह सर्व प्रथम थे। उनके वंशजोंने दीर्घकाल पर्यान्त भारतमें शासन किया और प्रजाकी सुख दिया।



# ALCHER BAIL

्रिक्षीव स्वयम्भू मनुके पौत्र और उत्तानपादके पुत्र थे।

उत्तानपाद चक्रवर्ती नरेश थे। उनके दो स्त्रियां थीं,

सुनीति और सुरुवि। सुनीतिके भ्रुव और सुरुचिके उत्तम-यह
दो पुत्र थे। राजाका सुरुचिपर विशेष प्रेम था। भ्रुव और भ्रुवकी

माता सुनीति पर उनकी प्रीति न थी।

भ्रुच पांच वर्ष का बालक था, परन्तु तेजसी, शान्त, उत्साही प्यालु और होनहार मालुम होता था। क्षत्रित्वके सभी लक्षण उसमें वर्तमान थे, परन्तु सुरुचिके पुत्र पर राजाकी जितनी श्रीति थो, उतनी भ्रुप पर न थी।

एक दिन उत्तानपाद उत्तमको गोदमें छेकर प्यार कर रहे
थे। उसी समय भ्रुव भी उनकी गोदमें जाकर वैठ गये। भ्रुव
को महाराजकी गोदमें देखकर सुरुचिको वड़ा क्रोध आया।
उसने भ्रुवको फिटक कर उनकी गोदसे उतार दिया और कहा—
तू अभागिनीका पुत्र है। तुझे यह अधिकार नही है। पिताकी
गोदमें बैठना था, तो मेरे उद्रसे जन्म छेना था। अव वनमें
जाकर तपस्या कर। जब मेरे उद्रसे उत्पन्न होगा, तब यह गोद

D)(G

विमाताके इन कटुवचनोंने घ्रुवके सुकुमार हृद्यको चूर्ण विदीर्ण कर दिया। उसका मुंह उतर गया और आंखोंमें आंस् भर आये। उत्तानपादने भी उसे सान्त्वना न दी। घ्रुपको अपने पिताको स्नेहमयी गोदसे विद्या होना पड़ा। अपमानित हो, वह रोते हुए अपनी माताके पास गये।

भ्रावको रोते देखकर उनकी माताने हृद्यसे छगा छिया और रोनेका कारण प्छा। भ्रुपने करुणा पूर्ण शब्दों में अपने परिता-पका कारण कह सुनाया। सुरुचिके कटुवचन श्रीर महाराजके मौनावलम्बनका हाल सुन कर सुनीतिकी आंखोंसे भी आँस् टपक पडे। उन्होंने कुंडित स्वरमें कहा —''पुत्र! खेद न कर। सुरु विने पुरुष किया होगा तभी यह सुख भोग रही है। अपने माग्यमें वह सुख कहां ! हमने पूर्व जन्ममें .पाप किये होंगे, नियम धर्मा नहीं पाला होगा, साधुसन्त और ब्राह्मणोंको सन्तुष्ट न किया होगा, तभी यह दशा हो रही है। इसमें सुरुचि और महाराजका कोई दीप नहीं। यह सब हमारे करमेका दीप है। जब इमारा प्रारव्य होन है, तो सम्मान कैसे मिल सकता है ? विमाताने जो कहा, वह ठोक ही है। तेरा यह दुःख ईश्वाही दूर कर सकता है। सम्मान और राज्यकी इच्छा हो, तो वनमें जाकर तप कर । तपसे ब्रह्माको पदुमासन मिला और नारदका भाग्यो-इग हुआ। ईश्वरको प्रसन्न करनेसे तेरी भी इच्छा पूर्ण हो सकनी है।"

भ्रुवने माताकी यह वात सुनकर आंस् पोछ डाले। उसने

गम्मीर खरमें कहा, —यदि तपसे यह दुःख दूर हो सकता है, तो मैं अवश्य तप कहाँगा। परमात्माने देह दी है तो उससे सुरुत्य करना चाहिये। मैं इस दुःखमय शरीरको नहीं चाहता। ईशवर मुक्ते दर्शन देंगे और मेरा दुःख दूर करेंगे, तब तो मैं लीट आऊँगा, अन्यथा चनमेंही प्राण त्याग दूँगा।

ध्रुवके यह शब्द सुन कर सुनीतिने शोकातुर हो कहा— "पुत्र! अभी तू वालक हैं। वनमें जाने योग्य तेरी अवस्था नहीं है। यह घरही तेरे विये वन हो रहा है। यहाँ रह कर तपस्या कर, ईश्वर तेरी इच्छा पूर्ण करेगा।"

ध्रुवने कहा—नहीं, यह कैसे हो सकता है ? घरमें कही तप हो सकता हैं ? यहां अनेक विझ होंगे, मोह उत्पन्न होगा, ऐसी दशामें ईश्वर कैसे मिल सकते हैं। विना काया कष्ट और तपके कार्य सिद्धि नहीं हो सकती। आप मुझे आशीर्याद दीजिये, मैं वन अवश्य जाऊंगा।

सुनीतिने कुण्डित खरमें कहा—"महाराजने छोड़ही दिया है। क्या तुम भी छोड़ जाओगे ? मैं तुम्हारे विना कैसे रहूंगी। भुष्डसे विलग होनेपर जो दशा हरिणीको होती है, वही तुम्हारे दिना मेरी होगी। मैं जलहीन मछलीकी तरह तड़प तड़पकर मर जाऊंगी।

भ्रुचने कहा – माता ! घैर्य्य धारण करो । मैंने तुम्हारी पदन्ती यात गांठमें घाँच ली हैं। मैं अवश्य वन जाऊँ गा, और रंग्यरको प्रसन्न करू गा। मुक्ते प्रसन्न हो आशीर्याद दीजिये। में भीर कुछ नहीं चाहता। देखना, शीघही में लीटकर भापके चरण स्पर्श दक्षंगा। ईश्वर हमारी भाशा अवश्य पूर्ण करेंगे।

भ्रुवका हृढ़ निश्चय देलकर सुनीति विचश हो गयीं। उन्होंने
भ्रुवके शिरपर हाथ रख उन्हें आशीर्वाद दिया और आज्ञा प्रदान
की। माताको वारम्वार प्रणामकर भ्रुव राज-भवनसे निकल पहे।
जव तक दिखाई दिये, माता सजल नेत्रोंसे उनकी ओर देखती
रही। जब वे दृष्टि-मर्थ्यादाके वाहर हो गये, तथ वे भवनके
अन्दर चली गयी। न वे ह्यं ही मना सकती थीं न शोकही।

पांच वर्ष के सुकुमार यालक— ध्रुवने यीहड़ यनकी राह ली। कुछही दूर जानेपर अरायमें यीणापाणि नारद्देंसे मेट हुई। नारदने यातही वातमें सारा हाल पूछ लिया। उन्होंने ध्रुवको छीट जानेका उपदेश देते हुए कहा,—संसारमें कर्मा सुसार ही सुख दु:ख मिलता है, अत: मानापमानका विचार न करना चाहिये। तुम जो चाहते हो यह शत्यन्त क ठिन है। सुखमें पुष्य और दुखमें पाप क्षय होते हैं, अत: सन्तोप धारण करना चाहिये।"

भ्रुवने कहा,—भगवन्! आपने जो मार्ग वतलाया है, वह मेरे लिये ,उपयुक्त नहीं हैं। साधारण दुःखो मनुष्य वैसा समक्त कर सन्तोष धारण कर सकते हैं, किन्तु मैं तो त्रिभुवनमें जो उत्कृष्ट पद हैं, जिसे मेरे पूर्वज किंवा अन्यलोग भी नहीं प्राप्त कर सके, उसे अधिकृत करना चाहता हूं। मुक्ते तो है ब्रह्मन्! मेरी यह महत्वाकांक्षा पूर्ण हो, ऐसा उपाय वतलाइये। भ्रुवकी यह वार्ते सुनकर दयाळु नारद प्रसन्न हो उठे। उन्हें विश्वास हो गया, कि भ्रुवका निश्चय दूढ़ है। वह वोले —यदि तुम्हारा यही विचार है और तुम लीटना नहीं चाहते तो मधुवनमें जाकर तपस्या करो। यह वडाही रमणीय स्थान है। वहीं यमुनाके निम्मंळ जलमें स्नान कर किसी णिला खण्डपर वैट, ईश्वरका ध्यान करना। आहारके लिये फल और कन्दिस्ल भी वहां यथेष्ट मिल सकेंगे। तुम्हारे लिये वही स्थान उपयुक्त है।

यह कहकर नारद ऋषि । भ्रुवको मन्त्रोपदेश दिया और साधनाको विधि बतलायो । भ्रुवने प्रसन्न हो उनसे विदा ली और मधुवनमें जाकर तप आगम किया । सर्व प्रथम उन्होंने इन्द्रियों का दमन कर विक्तको एकाग्र किया । तदनन्तर वह पश्च प्राण रुद्ध कर एफ पैरसे खड़े हो ईश्वरका ध्यान करने लगे । कुछ ही कालमें उनका यह तप देखकर भगवान प्रसन्न हो उठे । उन्होंने जब उपस्थित हो भ्रुवसे अभिलियन वर मांगनेको कहा, तब भ्रुवने निरन्तर उन्हों को सेवामें रहनेको इच्छा व्यक्त को । भगवानने कहा—तथास्तु । तुम्हारी यह इच्छा पूर्ण होगी और तुम्हें अविक्तल पद प्राप्त होगा । इस समय तुम्हारे माता पिता दुः खी हो रहे हैं, अतः अपने घर जाओ और कर्काल्य पालन करो । अन्तमें तुम जैसा चाहते हो वैसाही होगा ।

भ्रुवको भगवानके दर्शनसे परमानन्द प्राप्त हुआ। वह उन के आदेशानुसार अपने घर छौट आये। राजा उत्तानपाद पश्चा त्ताप द्वारा अपने पापका प्रायश्चित कर रहे थे। घ्रुवको देख कर उनका विषाद दूर हो गया। पुत्रकी साधना सफल हुई और वह घर लीट आया यह देखकर सुनोतिके हर्षका तो वारा पार ही न रहा।

घ्रुषको ईश्वर छ्यासे वेदादि विद्याओंको प्राप्त और तत्व-ज्ञान भी हो गया था। शारीरिक शक्ति और तेजिस्ता भी खूब वढ़ गयी थी। नारदने पुनः उपस्थित हो, घ्रुवको धन्यवाद दिया और सबके सम्मुख मुक्तकर्रुसे उनकी प्रशंका की। घ्रुवकी योग्यता देखकर उनके पिताको भी वड़ा हर्ष हुआ। नारदके आदेशानुसार वह घ्रुवका अभिषेककर स्वयं तपस्या करनेके लिये अरग्य चले गये।

भ्रुव राज्यका शासन-भार ग्रहण कर न्याय पूर्व क प्रजापालने करने लगे। सुरुचि और उत्तम पर उन्हें होष न था। सुनीतिके समान ही वह उनसे भी प्रेम करते थे। उनके व्यव-हारसे प्रजा और आत्मोय-जन एक समान प्रसन्न और सुखी हुए। उन्होंने अहत्या और धन्या नामक दो स्त्रियोंके अति-रिक्त शिशुमार प्रजापतिकी कन्यो ब्रह्मो, वायुकन्या, इला और एक इन्द्र कन्याके साथ भी विवाह किया। पांच स्त्रियोंसे उन्हें एक कन्या और चार पुत्र-रह्मोंकी ब्राप्त हुई।

भ्रुव अपने भाईका विवाह करने वा है थे। उसी समय एक दिन वह हिमालयमें मृगया खेलने गया और वहां यक्षोंसे कलह करते हुए मृत्युको प्रप्त हुआ। सुरुवि भ्रुवको मूचितः किये विना ही उसकी खोजमें निकल पड़ीं और दैवात उनका भी वहीं प्राणान्त हुआ। यह सब समावार जब घुव ने सुने, तब उन्हें यक्षोंपर बड़ा कोघ आया। उन्होंने प्रबल सैन्य लेकर उनपर आक्रमण किया और सहस्रावधि यक्षोंको मार डाला। यक्षोंका विनाश होते देख, अस्त्र ग्रहणकर कुचेर समरस्थलीमें गुद्धार्थ उपस्थित हुए। धीरवीर घुवने उनका भी उसी प्रकार सामना किया और दोनों दलोंमें भीषण गुद्ध आरम्म हुना। अन्तमें स्वयम्मू मनुने उपस्थित हो, घुवको समकाया और युद्ध वन्द कराया। घुव पितामहकी वात न टाल सके और इच्छा न होनेपर भी गुद्ध वन्द कर अपने घर लीट आये।

भ्रुवने दोर्घकाल पर्यन्त राज्य किया और अपने राजत्व-कालमें सहस्रावधि यह किये। अन्तमें अपने ज्येष्ट पुत्रको शास-न मार दे वह अरण्यमें तप करने चले गये। शोधही वहां उन्हें विष्णुपदकी प्राप्ति हुई। अच्युन पद केवल शान्त, समदर्शी, म् शुद्ध, और भूत मात्रका रञ्जन करने चाले महात्मा पुरुषों कोही मिलता है। भ्रुवने अविचल पद प्राप्त किया अतः भारत वासियोंने एक अविचल तारेको उनका स्मृति चिह्न नियत किया है। आकाशमें जवतक भ्रुव तारेका अस्तित्व रहेगा, तबतक महात्मा भ्रुवकी कीर्ति नए न होगी।

भ्रुव-चरित्र अत्यन्त शिक्षाप्रद है। केवल पांच वर्ष की अव-स्या होनेपर भी भ्रुव अपना अपमान सहन न कर सके। अक र्भाण्यकी भांति वह रोकर बैठ भी न रहे। उन्होंने अपने अप-

मानका कारण और अपनी उन्नतिका उपाय खोज निकाला. वह उपाय भी सहज न था। उन्होंने जिस मार्गका अवलम्बन किया वह कएटकाकीर्ण और कठिनाइयोंसे परिपूर्ण था। उन्होंने यह जान लिया, कि मेरी दशा अत्यन्त हीन है और हीनावस्थासे यदि सर्वोत्कृष्ट पद प्राप्त करना है, तो उसके लिये उद्योग भी वै-साही करना होगा । भ्रुवने यह सव सोचकर तप ( इच्छितको सिद्ध करने योग्य कर्मा ) करनेका द्वढ़ निश्चय किया। वनमे जाकर उन्होंने पेला उद्योग किया, कि ईश्वर कृपासे राज्य, पेश्व-चर्य और ख़ुख़िक अतिरिक्त अन्तमें परमपदकी प्राप्ति हुई।

भ्रवकी जीवनीसे हमें ज्ञात होता है, कि महापुरुष दु:खको भी सुखका साधन बना छेते हैं। जिस दुःखमें पड्कर सामान्य मनुष्य घवड़ा उठता है, उसी दु:खको महातमा गण सुखका मूळ बना देने हैं। हमें भी दुःख और खुखमें एक समान रहना चाहिये। दुःख देखकर घत्रड़ाना न चाहिये, विल्क धैर्य धारण कर सुखका उपाय खोज निकालना चाहिये और तद्बुसार उद्योग करना चाहिये। ऐसा करनेसे ईश्वर अवश्य सहायता करता है।

भ्रवने यदि उद्योग न किया होता, तो उनकी महत्वाकांक्षा पूर्ण न हुई होती। कार्य सिद्धिके लिये समुचित उद्योग करना यही तप है। उद्योगही ईश्वर कुपा है। जो उद्योग नहीं करता उसपर न ईश्वर कृपाही होती हैं; न उसे सफलता ही मिलती है धन्य है महातमा भ्रुवको और धन्य है उनकी माताको।

AND THE PROPERTY OF THE PROPER

#### ते **मान्यामा** । हि. स्ट-मूल-मूल-मूल-मूल-मूल-मूल

र्वके पुत्र थे। उनका जन्म सत्ययुगमें हुआ था। वे

प्रतापी, दान वीर और चक्रवचीं नरेश थे। उनकी जन्म कथा मनोरखक और अलीकिक दें। कहते हैं, कि यीवनाश्वके सी लियां थीं, परन्तु सन्तान एक भी न थी। उन्होंने एक हजार यह किये, तब भी पुत्र न हुआ। अन्तमें मन्त्रियों को राज्य सींपकर ये तप करने चले गये। वनमें भागंव तथा अन्याय ऋषियों से मेट हुई। उनकी दशा देएकर उन ऋषियों को ह्या आ गयी और उन्होंने पुत्र प्रातिके लिये एक यहा किया। ऋषियों ने वेदी पर एक पात्रमें मन्त्रित जल रख दिया, सिर हुआ, कि यही जल रानीको पिलाया जाय, ताकि उसके पुत्र हो।

यीयनाश्य गित्रको यक्षशालाहीमें सो रहे। अर्ध राविके गमय यह नृपातुर हुए। चारों और जलकी शोजकी, परन्तु जल मिला। अन्तमें वेदी पर रक्षणा हुआ जल उन्हें मिल गया, और पदी पीयर वह सो रहे। प्रान. काल मार्गय महिष् ग्रान गम्स्या करने नले गये। जब लीटकर आये और देखा नो पात्रमें जल नहारद! अनुपन्यान करने पर योक्ताश्यमे यनलाया, कि

بك)(إحل

में उसे भूलसे पीगया है। ऋषिने हँस कर कहा—"तव तो ठीक है। तुम्हारेही पुत्र होगा।"

ऋषिकी यह वात सुनकर यौवनाश्वको वड़ा खेद हुआ, परन्तु ईश्वरेच्छा समक्ष कर उन्होंने शान्ति धारण की। तदन-न्तर उनका उदर वढ़ने लगा और नव मासके वाद जब प्रसवका समय आया, तब ऋषियोंने उनकी वाम कुक्षि चीरकर बालक निकाल लिया। जब वह दूधके लिये रोने लगा तब धायकी चिन्ता हुई। उसी समय इन्द्रने उपस्थित हो कहा—"इदं मान्धा-स्यति—यह मुके धायेगा-मेरा दूध पियेगा।" बादको उन्होंने अपना असृत युक्त कराङ्गुष्ठ उसके मुखमें रख दिया और वह उसे पीकर सदैवके लिये तृप्त होगया। इसी वात पर उसका नाम रक्खा गया—"मान्धाता।"

मान्याताने यथा समय विद्योपाउर्जन और उसके बाद कुछ काछ तप किया। तपसे उन्हें अजगव धनुप और दिन्यास्त्रोंकी प्राप्ति हुई। इन अस्त्रोंके प्रतापसे उन्होंने अनेक प्रदेशोंपर आधिपत्य जमा छिया। अपने पराक्रमसे उन्होंने सबको पराजित कर चक्रवर्ती राज्य स्थापित किया। उनका कोय बहुमूल्य रह्नोंसे परिपूर्ण था। सत्पात्रोंको दान, विद्वानोंको आश्रय और प्रजाको सुख देनेमे वह उसका उपयोग करते थे। उयों ज्यों वह खर्च करते थे, त्यों त्यों उनका धन उढ़ता था। उन्होंने सौ अश्वमेध और सौ राजस्य यज्ञ किये थे। वह प्रति दिन मुक्त-हस्तसे धन-दान किया करते, अतः स्रोग उन्हें दान-

घोर कहते थे। अपनी प्रजाका वह पुत्रको भांति पालन करते थे। महात्मा घशिष्ठ उनके कुल गुरु थे और उन्होंके आदेशानुसार सारा राज-काज होता था। प्रजाका उनपर वड़ा प्रेम था। रावण समान राजा और अत्याचारी दस्युगण उनसे संत्रस्त रहते थे, अनः उनका नाम "त्रसदस्यु" पड़ा था।

मान्याताका विवाह महान् प्रतापी और चक्रवर्तो राजा प्रश्न विन्दुकी विन्दुमती नामक कन्याके साथ हुआ था। वे एक पत्नी व्रत पालन करते थे। पत्नोके अतिरिक्त अन्य स्त्रियां उनके निकट कन्याके समान थों। विन्दुमतोसे उन्हें 'पुरुक्तत्स, धर्मसेन और मुचक्कन्द-यह तीन प्रतापी पुत्र तथा पचास कन्यायें उत्पन्न हुई' थों। मान्याताने उन सब कन्याओं का विवाह सौभरि ऋषिके साथ कर दिया था।

मान्धाताके राज्यमें एक बार घारह वर्ष पर्य्यान्त वृष्टि न हुई थी। उस समय उन्होंने अपने तपोबळसे पर्जन्य वृष्टि कर प्रजाका दुःख दूर किया था। ळवणासुर नामक एक शिकिशाळी असुर उनके राज्यमें बड़ा उत्पात करता था। मान्धाता एक प्रबळ सेन्य लेकर उससे युद्ध करने गये थे, परन्तु ईश्वरे-च्छासे वहीं वे बीर गतिको प्राप्त हुए। उनके बाद अयोध्याके सिंहासन पर उनके ज्येष्ट पुत्र-पुरुक्तत्स अधिष्टिन हुए थे। मान्धाताके समान पराक्रमी और दानबीर महोपति बहुत कम हुए है। संझारमें इसोका जन्म सफ्छ है, जिसने उज्जवल यश प्राप्त कर अपना नाम कमर किया।

#### ते सम्बद्धन्त । १ इ.स.स.स.स.

समान प्रतापी, रणधीर और चक्रवर्ती नरेश थे। वे धुद्धिमान श्राचीर, धिर्मिष्ट, न्यायी और ज्ञानी पुरुष थे। यज्ञानिष्ट श्रुम कम्मी द्वारा उन्होंने अपनी और अपने पूर्व जोंकी किर्ति वृद्धि की थो। व्यह्मणोंका वह बड़ा आहर करते थे। ख्यं कष्ट उठाकर भी प्रजाको वे सुख पहुं चाते थे। उन्होंने अनेक प्रजा पीड़क अन्यायियोंका नाश किया था। उनका नाम सुनतेही शत्रुगण थर्रा उठते थे। जब दानवोंसे युद्ध होता, तब इन्द्र उनसे सहायता लेते थे। मुचकुन्दने अनेक घार दान- घोंको परास्त कर देवताओंकी रक्षा की थी।

एक बार देव और दानवोंमें भीषण युद्ध हुआ। मुचकुन्द देवताओं के सेनापित थे। उन्होंने दीर्घ काल पर्यन्त सैन्य सञ्चा लन और युद्ध किया। अन्तमें कार्तिकेय खामीने उनका स्थान ग्रहण कर उन्हें अवकाश दिया। इन्द्रने उस समय मुचकुन्द से कहा,—"राजन्। आपने बड़ा परिश्रम किया हैं, अत: अव कुछ दिवस विश्राम करिये। आपकी वोरता सराइनोय है। आपने हमें जो सहायता दी है, तदर्ध हम आपके ऋणी हैं।
निष्कण्टक राज्य छोड, सुकोंको जलाञ्जलि दे, आपने कए
उठाया और युद्धमें सैनिक तथा आत्मीय जनोंका भोग दिया,
अतः मैं आप पर अत्यन्त प्रसन्न हूं। मोक्षके दाता एक अविनाशी विष्णु भगवानही हैं, अतः उसको छोड़कर आप अभिलपिन
वर मांग सकते हैं।"

मुवकुन्दने कहा,—अमरेश! मुझे और कुछ न चाहिये। मैं श्रान्त और फ्लान्त हो रहा हूं। दीर्घ कालसे मैंने निद्रा नहीं ली, अतः मुभे ऐसा कोई खान बतलाइये, जहां मैं दीर्घ काल पर्यन्त निर्विद्र सो सक्त'।

देवराजने कहा,—अच्छा, आप गन्धमादनकी किसी गुफा
में जाकर सो रहिथे। द्वापरके अन्त पर्ध्यन्त वहां आप तिद्रा
छे सकेंगे। इसके पहले जो आपको जगायेगा वह जलकर
भस्म हो जायगा। भगवानका जय कृष्णावतार होगा, तब वे आपको दर्शन भी हेंगे।"

इन्द्रको यह वात सुनकर मुचकुन्द गन्धमाइनको एक गुकार्ने जाकर सो रहे। द्वापर्के अन्तमें जब इन्धावतार हुआ तब जरासन्धकी ओरसे कालयवन उनसे युद्ध करने गया। श्री-इन्निने बिचार किया, कि युद्धमें प्रवृत होनेसे अनेकानेक मनुन्यों का संहार होगा, अतः केवल कालयवनकाही नाश करना चा-हिये। निदान वे युद्धारम होतेही मैदान छोड़ भगे। भाग कर वे उस गुकार्में पहुंचे, जहां मुचकुन्द सो रहे थे। उन्होंने मुचकुन्दको अपना पीताम्पर ओहा दिया और आप एक कोनेमें छिप रहे।

कालयवनने श्रीकृष्णको भागते देखकर उनका पीछा किया। गन्धमादनकी गुफामें जब वे छिए रहे तब वह उन्हें हुंदने छगा। अन्तमें पीताम्बर परिवेष्ठित सुचकुन्दको उसने श्रोकृष्ण समक्तकर एक छात मारी। छात छगतेही सुवकुन्द की निद्रा भङ्ग हो गयो और उनकी कोधाशिमें पड़ काछयवम वहीं भस्म हो गया। उसी सयय श्रीकृष्णने उन्हें दर्शन दे चतलाया, कि उत्तर दिशामें जाकर कुछ काछ तप करनेसे तुम्हारी मुक्ति होगी। मुचकुन्द उनके आदेशानुसार वदिकाश्रम चले गये और वहीं तप करते हुए परमपदको प्राप्त हुए।



### ्रै सत्यक्षादी हरिश्चन्द्र ई ७-चाल-चाल-काल-काल-क्र

"हरिश्चन्द्र समो राजा न भूतो न भविष्यति"

्रित्यचादी राजा हरिश्चन्द्र सूर्य्यवंशी इक्ष्वाकु कुलोत्प-इं न राजा सत्यवतके पुत्र थे। उनकी माताका नाम था सत्यरथा। उनका जन्म सत्ययुगर्ने हुआ था और वे अ-चोध्यापुरीमें राज्य करते थे। वे महापराक्रमी, महादाता, सत्य-वादी, शूरवीर, विद्वान, धरमें शील, और दयोवान थे। वह न्याय नीति स्रोर धर्म पूर्वक राज्य करते थे तथा प्रजापालनमें सदा तत्पर रहते थे। राजा और प्रजामें परस्पर बडा प्रेम था। छक्ष्मी, और सरस्वती, दोनोंकी उनपर समान कृपा थी। **व** जैसे पेश्वरर्यशाली थे वैसेही ज्ञानी भी थे। लक्ष्मी कैसी चश्चल है, और उसपर कितना विश्वास रखना चोहिये, यह वे अ-च्छी तरह जानते थे। ऐश्वर्य्य होनेपर भी वे उसके मोहजालमें उलमें हुए न थी। सम्पत्तिको देखकर न उन्हें हर्ष ही होता था, न विपत्तिको देखकर शोकही। सुख और दुःखमें वह एक समान रहते थे। उनकी सती और साध्वी स्त्रोका नाम था शैव्या। लोग उसे तारामतीके नामसे भी पुकारते हैं।

राजा हरिश्चन्द्र सच प्रकारसे सुखी थे, परन्तु उन्हें सन्तित का सुख नथा। इसके कारण वह किञ्चित उदास रहते थे। महात्मा विशिष्ठ उनके कुलगुरु थे। उन्होने उन्हें वरुण देवकी आराधना करनेका आदेश दिया। हरिश्चन्द्र उनके आदेशानुसार आराधनामें लीन रहने लगे। कुछ काल उपरान्त, वरुणदेवकी कृपासे, उन्हें रोहित नामक पुत्र-रत्नकी प्राप्ति हुई। हरिश्चन्द्रने उसके विख्रान द्वारा वरुण देवको सन्तुष्ट करनेकी प्रतिज्ञा की थी, परन्तु मोहके कारण यथा समय वह उसे पूर्ण न कर सके। इस दोवसे उन्हें जलोदर रोग हो गया और वे पीड़ित रहने छगे। राजकुमार शेहित अपने पिताका यह कष्ट न देख सका। वह उन्हें दुख मुक्त करनेके लिये आतम समर्पण करनेको तथ्यार हुआ, परन्तु विशिष्ठने उसकी रक्षाका उपाय सीच कर हरिश्च-न्द्रको सलाह दी और तद्युसार उन्होंने एक ब्राह्मणको सी गायें देकर उसका पुत्र मोल ले लिया। उस ब्राह्मण कुमारका नाम था शुनः शेप। स्थिर हुआ, कि रोहितके चदछे यही बिळ . वेदी पर बिट्टान कर दिया जाय। यथा सनय हरिश्चन्द्रने यज्ञा-रम्म किया । वशिष्ठकी ओरसे विश्वामित्र होता नियत हुए । निर्दीय शुनः शेपको देखकर विश्वामित्रको दया आ गयी । उन्होंने उस-का प्राण वचानेके लिये वरुणकी आराधना आराम की। आरा-धनासे षरुण देव प्रसन्न हो उठे। उन्होंने विना विखदान छियेही हरिश्चन्द्रका रोग दूर कर दिया। फडतः शुनः शेषको रक्षा हुई भौर रोहितकी भी चिन्ता दूर हो गयी।

प्राचीनकालमें चक्रवर्ती नरेश राजस्य यक्त करते थे। टरि अन्द्रने भी वह यक्त किया था। महातमा विश्वष्ठ होता नियत हुए थे। यक्त निर्वित्त समात होने पर हरिश्चन्द्रने उनकी वहे प्रेमसे पूजा की थी। जिस समय वह विदा हो कर जारहे थे, उसी समय विश्वामित्रसे मेट हो गयी। विश्वामित्रके पूछने पर विश्वरेत राश हाल बतलाया और हरिश्चन्द्रको सत्य-वादी उदार तथा हानी कह कर उनकी वही प्रशसाकी।

विश्वामित्रका स्वभाव वड़ा फोधी था। हरिश्चन्द्रकी प्रशंसा उन्हें अच्छी न लगी। उन्होंने विश्व के ह भी दिया, कि हरिश्चन्द्र प्रशंसा करने योग्य नहीं है, परन्तु वह आपका यजमान है, अतः आप उसको प्रशंसा कर रहे हैं। विश्व मित्रकी इस वातका कोई खयाल न किया और उनका गुण-गान करते ही रहे। अन्तमें विश्वामित्र उलक्ष पड़े। उन्होंने कहा — "विश्व ! आप जिसकी इतनी प्रशंसा कर रहे हैं और जिसे सत्यवादी कह रहे हैं उसे में असत्यवादी न सिद्ध कर दूं, तो मेरा नाम विश्वामित्र नहीं।"

वांगप्टने कहा — नहीं विश्वामित्र! मैं जो कहता हूं वह ठोक हो है। यजमान होनेके कारण मैं उसकी प्रशंसा नहीं करता। हांग्श्चन्द्र वास्ववमे सत्यवादी, धर्म्मिप्ट और दानवीर है। यदि आपका मेरी बात पर विश्वास न हो, तो परीक्षा छेकर देख छी जीय।

विश्वामित्रने वशिष्ठकी वात मान छी। वह उनसे आन्तरिक

لك)((حل

में उसे भूलसे पीगया हूं। ऋषिने हैंस कर कहा—"तव तो ठीक है। तुम्हारेही पुत्र होगा।"

मृिषकी यह वात सुनकर यौवनाश्वको वड़ा खेद हुआ, परन्तु ईश्वरेच्छा समक्ष कर उन्होंने शान्ति धारण की। तदन-न्तर उनका उदर वढ़ने छगा और नव मासके वाद जव प्रसवका समय आया, तव मृिषयोंने उनकी वाम कुक्षि चीरकर वालक निकाल लिया। जव वह दूधके लिये रोने छगा तव धायकी चिन्ता हुई। उसी समय इन्द्रने उपिषत हो कहा—"इदं मान्या-स्यति—यह मुक्षे धायेगा-मेरा दूध पियेगा।" वादको उन्होंने अपना अमृत युक्त कराडुग्र उसके मुखमें रख दिया और वह उसे पीकर सदैवके लिये तृत होगया। इसी बात पर उसका नाम रक्षा गया—"मान्याता।"

मान्धाताने यथा समय विद्योपाउर्जन और उसके वाद कुछ काछ तप किया। तपसे उन्हें अजगव धनुष और दिन्यास्त्रों की प्राप्ति हुई। उन अस्त्रोंके प्रतापसे उन्होंने अनेक प्रदेशोंपर आधिपत्य जमा िलया। अपने पराक्रमसे उन्होंने सबको पराजित कर चक्रवर्ती राज्य खापित किया। उनका कोष चहुमूल्य रह्नोंसे परिपूर्ण था। सत्पात्रोंको दान, विद्वानोंको आश्रय और प्रजाको सुख देनेमें वह उसका उपयोग करते थे। उन्होंने सौ अभ्वमेध और सौ राजस्य यह किये थे। वह प्रति दिन मुक्त-हस्तसे धन-दान किया करते, अतः लोग उन्हें दान-

धोर कहते थे। अपनी प्रजाका वह पुत्रकी भांति पालन करते थे। महात्मा विशिष्ठ उनके कुल गुरु थे और उन्होंके आदेशानुसार सारा राज-काज होता था। प्रजाका उनपर वड़ा प्रेम था। रावण समान राजा और अत्याचारो दस्युगण उनसे संत्रहत रहते थे, अन: उनका नाम "त्रसदस्यु" पड़ा था।

मान्याताका विवाह महान् प्रतापी और चक्रवतों राजा शश विन्दुको चिन्दुमती नामक कन्याके साथ हुआ था। वे एक पत्नी व्रत पालन करते थे। पत्नोके अतिरिक्त अन्य स्त्रियां उनके निकट कन्याके समान थीं। विन्दुमतोसे उन्हें 'पुरुक्तत्स, धर्मसेन और मुचक्कन्द-यह तीन प्रतापी पुत्र तथा पचास कन्यायें उत्पन्न हुई' थीं। मान्याताने उन सब कन्याओंका विवाह सौभरि ऋपिके साथ कर दिया था।

मान्धाताके राज्यमें एक बार बारह वर्ष पर्यान्त वृष्टि न हुई थी। उस समय उन्होंने अपने तपोवलसे पर्जन्य वृष्टि कर प्रजाका दुःख दूर किया था। लवणाखुर नामक एक शिक्त-शाली असुर उनके राज्यमें बड़ा उत्पात करता था। मान्धाता एक प्रश्ल सेन्य लेकर उससे युद्ध करने गये थे, परन्तु ईश्वरे-च्छासे वहीं ये बोर गतिको प्राप्त हुए। उनके बाद अयोध्याके सिंहासन पर उनके उपेष्ट पुत्र-पुरुक्तन्स अधिष्टिन हुए थे। मान्धाताके समान पराक्रमी और दानवीर महोपति बहुत कम हुए है। संतारमें इसीका जन्म सक्त है, जिसने उज्ज्यल यश प्राप्त कर अपना नाम कमर किया।

## तुं मुक्कान्य नात <u>व</u>

समान प्रतावी, रणधीर श्रीर चक्रवर्ती नरेश थे। वे समान प्रतावी, रणधीर श्रीर चक्रवर्ती नरेश थे। वे समान प्रतावी, रणधीर श्रीर चक्रवर्ती नरेश थे। वे समान प्रतावी, प्रमिष्ट, स्वावी और ज्ञानी पुरुप थे। यज्ञा-दिक शुभ कम्मी द्वारा उन्होंने अपनी श्रीर अपने पूर्व जोंकी कीर्तिमें दृद्धि की थी। श्राह्मणोंका वह बड़ा आहर करते थे। ख्यं कप्र उठाकर भी प्रजाको वे सुख पहुं चाते थे। उन्होंने अनेक प्रजा पीड़क अन्यावियोंका नाश किया था। उनका नाम सुनतेही शत्रुगण थर्रा उठते थे। जब दानवोंसे युद्ध होता, तब इन्द्र उनसे सहायता छेते थे। मुचकुन्द्रने अनेक चार दान- चोंको परास्त कर देवताओंकी रक्षा की थी।

एक घार देव और दानवों में भीषण गुद्ध हुआ। मुचकुन्द देवताओं के सेनापित थे। उन्होंने दीई काल पर्यन्त सैन्य-सञ्चा लन और गुद्ध किया। अन्तमें कार्तिकेय खामीने उनका स्थान ग्रहण कर उन्हें अवकाश दिया। इन्द्रने उस समय मुचकुन्द से कहा,—"राजन्! आपने बड़ा परिश्रम किया हैं, अतः अव कुछ दिवस विश्राम करिये। आपकी वोरता सराइनोय है। आपने हमें जो सहायता दी है, तदर्ध हम आपके ऋणी हैं। निष्कण्टक राज्य छोड, सुलोंको जलाञ्जल दे, आपने कप्र उठाया और युद्धमें सैनिक तथा आत्मीय जनोंका भोग दिया, अतः मैं आप पर अत्यन्त प्रसन्न हूं। मोक्षके दाता एक अवि नाशी विष्णु भगवानही हैं, अतः उसको छोड़कर आप अभिल्वित वर मांग सकते हैं।"

मुचकुन्दने कहा, — अमरेश! मुझे और कुछ न चाहिये। मैं श्रान्त और फ्लान्त हो रहा हूं। दीर्घकालसे मैंने निद्रा नहीं ली, अतः मुफ्टे ऐसा कोई खान बतलाइये, जहां मैं दीर्घकाल पर्यंन्त निर्विद्य सो सक्'।

देवराजने कहा,—अच्छा, आप गन्धमादनकी किसी गुका
में जाकर सो रहिये । द्वापरके अन्त पर्ध्यन्त वहां आप निद्रा
छे सकेंगे। इसके पहले जो आपको जगायेगा वह जलकर
भस्म हो जायगा। भगवानका जव कृष्णावतार होगा, तब वे आपको दर्शन भी देंगे।"

इन्द्रकी यह बात सुनकर मुचकुन्द गन्धमादनको एक गुकार्ने जाकर सो रहे। द्वापरके अन्तर्मे जय कृष्णावतार हुआ तव जरासन्यको ओरसे कालयवन उनसे युद्ध करने गया। श्रीकृष्णने विचार किया, कि युद्धमें प्रचृत होनेसे अनेकानेक मनुष्यों का संदार होगा, अतः केवल कालयवनकाही नाध करना चारिये। निदान वे युद्धारम होतेही मैदान छोड़ भगे। भाग कर वे उस गुकार्मे पहुंचे, जहां मुचकुन्द सो रहे थे। उन्होंने

मुचकुन्दको अपना पीताभ्यर योड़ा दिया और आप एक कोनेमें छिप रहे।

कालयवनने श्रीकृष्णको भागते देखकर उनका पीछा किया। गन्धमादनकी गुफामें जब वे छिए रहे तब वह उन्हें ढूंदने छगा। अन्तमें पीताम्बर परिवेष्ठित मुचकुन्दको उसने श्रोकृष्ण समक्षकर एक छात मारी। छात छगतेही मुबकुन्द की निद्रा भङ्ग हो गयो और उनकी कोधाशिमें पड़ कालयवन वहीं मस्म हो गया। उसी सयय श्रीकृष्णने उन्हें दर्शन दे यतछाया, कि उत्तर दिशामें जाकर कुछ काछ तप करनेसे तुम्हारी मुक्ति होगी। मुचकुन्द उनके आदेशानुलार वदरिकाश्रम बछे गये और वहीं तप करते हुए परमपदको प्राप्त हुए।



## ्रे सहक्रमाई। हार्डिस-थेए १

#### "हरिश्चन्द्र समो राजा न भूतो न भविष्यति"

त्यवादी राजा हरिश्चन्द्र सूर्य्यवंशी इक्ष्वाकु कुलोत्पन च राजा सत्यवनके पुत्र थे। उनकी माताका नाम था सत्यरथा। उनका जन्म सत्ययुगमें हुवा था और वे अ-योध्यापुरीमें राज्य करते थे। वे महापराऋषी, महादाता, सत्य-चादी, शूरवीर, विद्वान, धम्म शील, और दयावान थे। र वह न्याय नीति ओर धर्म पूर्वक राज्य करते थे तथा प्रजापालनमें सदा तत्पर रहते थे। राजा और प्रजामें परस्पर बड़ा प्रेम था। छक्ष्मो, और सरस्वती, होनोंकी उनपर समान **रूपा थी।** वै जैसे ऐश्वर्य्यशाली थे वैसेही ज्ञानी भी थे। लक्ष्मी कैसी चञ्चल है, और उसपर कितना विश्वास रखना चोहिये, यह वे अ-च्छी तरह जानते थे। ऐश्वर्ध्य होनेपर भी वे उसके मोहजालमें उलभी हुए न थी। सम्पत्तिको देखकर न उन्हें हुर्प ही होता था, न विपत्तिको देखकर शोकही। सुख और दुःखर्मे वह एक समान रहते थे। उनकी सतो और साध्वी स्रोका नाम था शिब्या। लोग उसे तारामतीके नामसे भी पुकारते हैं।

राजा हरिश्चन्द्र सव प्रकारसे सुखी थे, परन्तु उन्हें सन्तति का सुख नथा। इसके कारण यह किञ्चित उदास रहते थे। महातमा विशिष्ट उनके कुलगुरु थे। उन्होंने उन्हें वरुण देवकी आराधना करनेका आदेश दिया । हरिख्यन्द्र उनके आदेशानुसार आराधनामें लीन रहने लगे। कुछ काल उपरान्त, घरुणदेवकी कृपासे, उन्हें रोहित नामक पुत्र-रत्नकी प्राप्ति हुई। हरिश्चन्द्रने उसके बलिदान द्वारा बरुण देवको सन्तुष्ट करनेकी प्रतिज्ञा की थी, परन्तु मोहके कारण यथा समय वह उसे पूर्ण न कर सके। इस दोपसे उन्हें जलोद्र रोग हो गया और वे पीड़िन रहने लगे। राजकुमार रोहित अपने पिताका यह कप्ट न देख सका। वह उन्हें दुख मुक्त करनेके लिये आतम समर्पण करनेकी तद्यार हुथा, परन्तु वशिष्टने उसकी रक्षाका उपाय सोच कर हरिश्च-न्द्रको सलाह दी और तद्युसार उन्होंने एक ब्राह्मणको सी गार्ये देकर उसका पुत्र मोल ले लिया। उस ब्राह्मण कुमारका नाम था शुनः शेष। खिर हुआ, कि रोहितके बदछे यही बिल , वेदी पर बिलदान कर दिया जाय। यथा साथ हरिश्चन्द्रने ,यहा-रम्म किया। वशिष्ठकी ओरसे विश्वामित्र होता नियत हुए। निर्दोष शुनः शेपको देखकर विश्वामित्रको दया था गयी । उन्होंने उस-का प्राण बचानेके लिये वरुणकी आराधना आरम्भ की। आरा-धनासे षरुण देव प्रसन्न हो उठे। उन्होंने विना बिळदान छियेहो हरिश्चन्द्रका रोग दूर कर दिया। फजतः शुनः शेवको रक्षा हुई और रोहितकी भी चिन्ता दूर हो गयी।

प्राचीनकालमें चक्रवर्शी नरेश राजस्य यहा करते थे। हिर् श्चन्द्रने भी वह यहा किया था। महातमा विश्वष्ठ होता नियत हुए थे। यहा निर्विद्ध समाप्त होने पर हरिश्चन्द्रने उनकी बढ़े प्रेमसे पूजा की थी। जिस समय वह विदा हो कर जारहे थे, उसी समय विश्वामित्रसे मेट हा गयी। विश्वामित्रके पूछने पर विश्वपे सारा हाल वतलाया और हरिश्चन्द्रको सत्य । बादी उदार तथा हानी कह कर उनकी वही प्रशसाकी।

विश्वामित्रका स्वभाव यहा क्रांधी था। हरिध्रत्द्रकी प्रशंसा उन्हें अच्छी न छगी। उन्होंने विश्व से कह भी विया, कि हरि-श्वन्द्र प्रशंसा करने योग्य नहीं है, परन्तु यह आपका यजमान है, छतः आप उसको प्रशंसा कर रहे हैं। विश्व ते विश्वामित्रकी इस बातका कोई खयाछ न किया और उनका गुण-गान करते ही रहे। अन्तमें विश्वामित्र उछक पड़े। उन्होंने कहा — "विश्व ! आप जिसकी इतनी प्रशंसा कर रहे हैं और जिसे सत्यवादी कह रहे हैं उसे मैं असत्यवादी न सिद्ध कर दूं, तो मेरा नाम विश्वामित्र नहीं।"

वांशप्रिने कहा — नहीं विश्वामित्र! मैं जो कहता हूं वह ठोक ही है। यजमान होनेके कारण मैं उसकी प्रशसा नहीं करता। हांग्छन्द्र वास्ववमें सत्यवादी, धिर्मिष्ठ और दानवीर है। यदि आपका मेरी बात पर विश्वास न हो, तो परीक्षा लेकर देख ली जीय।

विश्वामित्रने विशिष्ठको वात मान छी । वह उतसे आन्तरिक

होष भी रखते थे। विशिष्ठ जिसे आम कहते, विश्वामित्र उसे इमली कहनेको तय्यार रहते। हिरचन्द्रका सत्य छुड़ा नेके लिये वह अनेक प्रकारके उपाय करने लगे। वनमें जाकर उन्होंने शूकरादिक ऐसे पशु उत्पन्न किये जो अयोध्यामें आकर हरिश्चन्द्रकी प्रजाको उत्पीडित करने लगे।

पक दिन ऐसेही पक शूकरका हरिश्चन्द्रने पीछा किया।

चह प्रजाको बड़ा कए देता था। हरिश्चन्द्रने उसे मार डालनेका

किश्चय किया था, परन्तु जंगलमें जाकर वह न जोने कहां गायव ही

गया। उन्होंने उसको चड़ी खोजकी, परन्तु वह कहीं न मिला।

चारों और भटकनेसे हरिश्चन्द्र थक भी गये। लौटनेकी इच्छाकी

तो रास्ता भी न मिला। दोपहर हो खुकी थी। तृषांसे कंठ

सूख रहा था। जलाशयकी खोज करते हुए एक नदी मिल गयी।

हरिचन्द्र घोड़ेसे उतर पड़े। घोडा हरीहरी घास चरने लगा
और वे जल पान कर एक शिला खएड पर विश्राम करने लगे।

सक्ष होनेके बाद जिस सम्य वे वहांसे चलनेको प्रस्तुत हुए, उसी समय उन्हें विश्वामित्र प्रेरित दो हरिण दिखाई दिये। हिन्छान्द्रने उनका अनुसरण किया। एक शित्र मन्दिरके पास पहुंच कर वेभी गायव हो गये। अब हरिचन्द्र बढ़े विचारमें पड़ गये। चारोंओर ध्यान पूर्वक देखते रहे, परन्तु कोई मार्ग न दिखाई दिया। उसी समय ब्राह्मण वेशमें विश्वामित्रने उप- हिथन होकर कहा—राजन् ! मैंने विश्व हारा आपकी विपुला की कि सुनो है। महीतल्रमें आपके समान उदार और दाता

भीर कोई नहीं है। मुक्ते अपने पुत्रका विवाह करना हैं, अतः धनकी आवश्यकता है। मैं आपसे यथाशक्ति सहायता देनेके लिये प्रार्थना करता हूं।"

हरिश्चन्द्रने प्रणाम कर कहा—हे विप्रदेव ! इस समय मेरे पास कुछ नहीं है। आप राज-सभामें उपस्थित होना;घहीं आप-की इच्छा पूर्ण कर्रोगा। इस समय मैं मार्ग भूळ गया हूं। यहि आप बतला दें तो बड़ा उपकार हो।

छद्मवेशी विश्वामित्रने हरिश्चन्द्रको मार्ग बतला दिया। हरिश्चन्द्र उसे धन्यवाद देते हुए अयोध्या पहुंच गये। दूसरे दिन हसी वेशमें विश्वामित्र दान लेनेको उपस्थित हुए। उन्हें देख कर हरिश्चन्द्रने कहा—"हे द्विज! मैं आपका उपलत हं। आपके लिये मेरे पास कुछ भी अदेय नहीं है। आपकी जो इच्छा हो वह मांग लो। न देने योग्य घस्तु भी में आपको दे दूंगा। मैं केवल यशका भूखा हं। संसारमें जन्म लेकर जो अपनी समृद्धि द्वारा परलोकमें सुख देनेवाले उज्जवल यशका उपार्ज नहीं करते, उनका जीवन व्यर्थ है।"

हरिश्चन्द्रकी यह बार्त सुन, विश्वामित्रने कहा—राजन्! यदि आप मुझे मभिलपित बस्तु दे सकते हैं तो अपना राज्य और सर्वस मुझे मर्पण करें।

हरिश्चन्द्रने उसी क्षण भवना सर्वेख विश्वामित्रको भविण कर दिया। वे सिंहासनसे उनर पड़े और उस पर उन्हें वै-ठालकर अपना राजसुकुट उनके शिरपर रख दिया। इसके चाद विश्वामित्रने उचित दक्षिणा देनेको कहा। हरिश्चन्द्रने देना तो खीकार कर लिया, परन्तु घड़े विचारमें पड गये। अव उनके पास एक कपिर्क मी न घी। राजकोष वे पहलेही अर्पण कर चुके थे। केवल स्त्री और पुत्र बचे थे, परन्तु उनके पास भी वल्लोंके अतिरिक्त और कुछ न था। हरिश्चन्द्र घड़ी प्रसमञ्जसमें जा पडे। जब यह समाचार नगरमें फैला, तव वारों और हाहाकार मच गया।

प्राह्मणको राज्य भीर सर्वस्त सों पकर हरिश्चन्द्र स्त्री भीर पुत्र सहित नगरके वाहर निकल आये। जनता अश्रु बरसाती हुई उन्हें चिदा कर गयी। नगरी ऊजड़ मालूम होने लगी और सर्वत्र उदासीकी काली घटा छागयी। लोग हरिश्चन्द्रकी भूरि भूरि प्रशंसा भीर विश्वामित्रकी निन्दा करने लगे। हरि-श्चन्द्र वन जानेको तथ्यार हुए, परन्तु विश्वामित्रने कहा—मेरी दक्षिणा देकर चाहे जहां जाऱ्ये। यदि न देना हो तो कह दो, कि न द्ंगा। इन्कार करनेपर में छोड़ भी सकता हूं। यदि अपने किये पर तुम्हें पश्चाताप होता हो, तो राज्य भी ले लो। मुझे कुछ न चाहिये। यदि यह मानते हो, कि दिया है तो मुक्ते दक्षिणा भी मिलनी चाहिये।

हरिश्चन्द्रने कहा, में सूर्य्यवंशी क्षत्रिय हूं। मैंने राजसूय यज्ञ किया है। मैं याचकको इच्छित वस्तु देता रहा हूं। अव भी मैं इन्कार नहीं कर सकता। जो देना है मैं अवश्य दुंगा। आपके ऋणसे मुक्त होना मेरा प्रथम कर्तव्य हैं। आप धेर्य भारण करें भीर मुझे थोड़ा समय दें। में कहींसे धन प्राप्त कर शीव्रही आपकी दक्षिणा दे दूंगा।

विश्वामित्रने कहा—धन प्राप्त करनेका तुम्हारे पास्त अय कोई साधन नहीं है। राज्य, कोष, सेना और सर्वस्त्र सुके अपण कर चुके हो। तुम इस समय निर्धन हो। कहीं अय धन मिलनेको सम्मावना नहीं है। न तुम मुके कए दो न मैं तुम्हें दूं। पेनी दशामें तुम्हें तङ्ग करना मुझे उचिन भी नहीं प्रतीत होता। केवल यह कह दो, कि मैं नहीं दूंगा। यस, फिर मैं कदापि न मागुंगा।

हरिश्चन्द्रने कहा—भगवन् । यह कैसे कई सकता हूं। आ प धर्य धारण करें, मैं बावको दक्षिणा अवश्य दूंगा। अभी हम लोगोंका शरीर शेष है। इसे बेच कर भी मैं आपके ऋणसे मुक्त हूंगा। यहां कोई आहक हो तो आप बतलाहये, अन्यथा हम लोग काशीमें किसीका दासत्व स्वीकारकर आपको सन्तुष्ट करेंगे।

विश्वामित्रने इरिश्चन्द्रकी यह बात मान छो। काशीमें दक्षिणा जुकाना खिर हुआ। हरिश्चन्द्र, शेव्या और रोहित तीनों काशीके छिये रवाना हुए। पैद् उ चळना पडता था। गरमोके दिन थे। सूर्यदेव आनी किरणोंसे आग बरसा रहे थे। भूनळ तवासा तप रहा था। जळाशय जळ-हीन हो रहे थे। राजमहळमें रहने और गुदगुरे गहोंपर सोनेवाळे यह तीनों पथिक क्ष था, त्या, और परिश्रमसे मृत तुल्य हो गये।

दोपहरका समय था। भूमिपर पैर भी न रषणा जाता था। उसी समय फिर विश्वामित्र ब्राह्मण विश्वों उपिष्यत हुए। उन्होंने कहा— "में एक ब्राह्मण हूं। मेरे एक स्त्री और पुत्र है। इसी समय हमें कुछ रास्ता तय करना है। यदि आप तीनों जन अपने जूते निकाल दें, तो बड़ी छवा हो।

हरिश्चन्द्रने ब्राह्मणकी ओर देखा। उसे वे नाहीं न .कर सके। तत्काल उन्होंने अपने जूते निकाल दिये। शैन्या और रोहितने भी उनका अनुसरण किया। ब्राह्मण जूते ले धन्यवाद देता हुआ एक ओर चला गया।

अव तीनों जन नङ्गे पैर रास्ता तय करने लगे। पैरोंमें छाले पड़ गये और उनसे जल वहने लगा। कांटे. भी चुम गये। जिन्हें भूमिपर पैर भी न रखना पड़ता था, उनकी यह दशा हुई ! शैन्याके चरण—तल कमल—दलके समान कोमल और अरुण थे। पुष्पोंपर चलनेमें भी उसे कए होता था। आज उसकी जो दशा हुई वह अवर्णनीय थी। राजकुमार रोहित जल न मिलनेके कारण मूर्च्छित हो शिर पड़ा। विश्वामित्र हरिश्चन्द्रका सत्य छुडाने पर तुले हुए थे। तत्काल उन्होंने ब्राह्मण वेशमें उपस्थित हो जल देना चाहा। हरिश्चन्द्रने क्षात्र-धम्मीनुसार घह भी लेनेसे इन्कार कर दिया। ब्राह्मणकी वस्तु केसे ली जा सकती हैं। दुः अ मुक्त होनेके लिये क्या धर्माको जलाञ्चलि दे दी जाय! हरिश्चन्द्रके लिये यह सर्वथा असममंव था।

विश्वामित्रने इसी प्रकारकी आपत्तियां उपस्थित कर, हरि

चन्द्रको विचलित करना चाहा, परन्तु उनका उद्देश्य सफल न हुआ। आगे चल कर उन्होंने चनमें आग लगा ही। चारों ओर दावानल धधक उठा। घवड़ाइटमें हरिश्चन्द्र और रेज्याका साथ छूट गया। शेंध्या एक स्थानमें चेंठकर विलाप करने लगीं। उसी समय उस छद्रमवेशी ब्राह्मणने दो शब उनके सम्मुख ला कर रख दिये। शब पहचाने न जा सकते थे। उसने शेंड्यासे कहा—"यह तेरे पति और पुत्र हैं। दावानलकी लपटोंमें पड़ कर इनका प्राणान्त हो गया है।"

शंक्याने विश्वास कर लिया। यह दोनांको गोदमें लेकर विलाप करने लगीं। अन्तमें काछ एकत्र कर वे सती होनेको प्रस्तुत हुई, परम्तु ऋषिवेशमें विश्वामित्रने आ कर कहा—"साय-ङ्कालमें सती होना धम्में विषद्ध है। मेरे आश्रम चलो और वहीं रात्रि व्यतीत करो।"

शैन्याने आश्रम जानेसे इन्कार कर दिया। यह वहीं निजर्जन अरएयमें अरेले बैठी रहीं। दोनों शव उनकी गोदमें थे और आखोसे अविराम जल धारा वह रही थी। उसी समय दो मायावी न्याझ उपस्थित हुए और दोनों शब उठाकर कहीं चिलुस हो गये। अब शैन्याके दु:सका वारापार न रहा। वह फूट फूट कर,रोने और कलपने लगीं। दैवेच्छासे उसी समय उन्हें स्वोजते हुए हरिश्चन्द्र और रोहित आ पहुंचे। शैन्या उन्हें देख कर प्रसन्न हो गयीं। कुछही दिनोंमें इन कठिनाइयोंका सामना करते हुए वह काशी पहुंच गये।

काशीमें पहुँ च कर हरिश्चन्द्र चिन्ता सागरमें लीत हो गये।

ब्राह्मणका ऋण किस प्रकार चुकाया जाय इसी विचारमें वह

शिर नीचा कर चैठ रहे। शैव्याने उनकी यह दशा देख कर

कहा—"महाराज! चिन्ता न करिये। सत्यके समान और

धर्म नहीं है। में आपकी दासी हूं। मुह्ने कहीं बेंच दीजिये।

जो धन मिले बहब्राह्मणको देकर सन्तुष्ट करिये। कैसीही आपित

क्यों न आये, हमें धर्म न छोड़ना चाहिये। ब्राह्मणको चचना
गुसार धन देना परम कर्च व्य है।"

हरिश्चन्द्र शैन्याको यह बात सुनकर मूर्च्छित हो गये। शैन्याने समुचित उपचारों द्वारा उनकी मूर्च्छा दूरकी। हरिश्चन्द्रने दु: जित हो कहा—क्या अन्तमें यही करना पढ़ेगा शिशोर कोई उपाय नहीं है ?

उसी समय सामनेसे एक ब्राह्मण अता हुआ दिखाई दिया। तैजिखता, अङ्गकान्ति और वस्त्राभरण देखनेसे, वह धनवान प्रतीत होता था। शैव्याने कहा—यह ब्राह्मण धनवान मालूम देता है। यदि इससे कहा जाय और सारा हाल बतलाया जाय, तो संभव है, कि इसे ह्या आजाय और यह ब्राह्मणको देने जिननां धन दे दे।

हरिश्चन्द्रने कहा — त्रिये ! भें उससे याचना कहें ? यह कर्म तो मुक्तसे न होगा। यह करना, दान देना, अध्ययन करना, प्रजा पालन और शरणागतको रक्षा करना यही ध्वत्रियोंका धर्म है। क्षत्रियके लिये ब्राज्ञणसे मागना महाराप है। भें दान देना रहा हूं। वहो भावना अव भी मेरे हृद्यमें वसी हुई है। तल-वारकी तीक्ष्ण धारसे जीमके दो टुकड़े कर देना अच्छा है, परन्तु दीनता पूर्वक "देहि" शब्दका उचारण करना अच्छा नहीं। मैं श्वत्रिय हूं। न मैंने कभी यावना की है न कहँगा। धन मिले तो आज भी उसी प्रकार दान कहाँ।

शैन्याने कहा—प्राणनाथ! यदि मांगना अनुचिन है तो मुक्ते वेंच कर ब्राह्मणकी दक्षिणा दीजिये और धर्मका पालन करिये।

हरिश्चन्द्र यह सुन कर ज्याकुल हो उठे। अन्तर्मे विवश हो खड़े हुए और कुएिउन खरमें लोगोंको सम्बोधित कर बोले— "भाइयां! जिसे दासीको आवश्यकता हो और जो इच्छित धन दे सकता हो वह मुक्ससे वातचीत करे!"

छोगोंने पूछा—भाई । तुम कौन हो, जो इस प्रकार वीच बाजार पत्नीको बंच रहे हो ?

हरिश्चन्द्रने कहा -मैं कौन हूं, यह न पूछो। मैं नीच हूं-निर्द्य और राक्षस हूं। ऐसा न होता तो यह कर्म क्यों करता?

वही ब्राह्मण, जिससे शैक्याने धन मांगनेको कहा था, शैक्या को दासी कपमें छेनेका प्रस्तुत हुआ। उसका नाम था काल-कौशिक। शैक्याके मूल्य खक्षप उसने एक वहकल पर सुवर्ण सुद्राओं की ढेर लगा दी। उसे देखकर हरिश्चन्द्रने शैक्याको ले जानेकी आक्षा दे दी। कालकोशिक शैक्याको साथ ले चला। चलते समय शैक्याने हाथ जाड़ कर कहा—हे ब्राह्मण! मुक्ते जरा पुत्रको गले लगा लेने दो। कीन जाने मेरी भीर उसकी अब भेट होगी या नहीं! इतनी कृपा करी-मुक्ते थोड़ा समय दो।

काल कोशिकने शैन्याकी प्रायं नाः स्वीकार कर लो। शैन्या और रोहित दोनों एक दूसरेको देख देखकर रोने लगे। शैन्या पराधीन हो चुकी थी। शीघही वह ब्राह्मणके साथ जानेको बाध्य हुंई। बालक रोहित उनके पीछे लगा। ब्राह्मणने डांटा खपटा और माताने समकाया, परन्तु वह न लौटा। शैन्याने ब्राह्मणसे करुण स्वरमें कहा—"प्रभो! इसे भी मोल ले लो। मुक्त अमागिनीपर इतनी कृपा और करो।"

ब्राह्मण छोट पड़ा। रोहितका मूल्य भी वहकछपर रख, उसे मोछ छे छिया। चछते समय शैन्याने पतिकी प्रदक्षिणा की और न्याकुछ चित्तसे सजछ नेत्र हो, करुण स्वरमें कहा,— "यदि मैंने दान किया हो, यदि मैंने होम किये हों, यदि मैंने ब्रा-ह्मणोंको सन्तुष्ट किया हो, तो उस जन्ममेंभी हरिश्चन्द्र मेरे-पति हों।"

यह हृदय-द्रावक दृश्य देखकर हिस्श्रिन्द्रके धर्यका वांधा टूट गया। वे हाहाकार कर दीन हीनकी भांति करुणस्वरमें धिलाप करने लगे। वह बोले,—"आज मेरी छाया मुकसे अलग हो रही है। हे पुत्र! क्या तू भी मुझे छोड़ चला,? हे विप्र! में अब कहां जाऊं? विपितमें मेरा जो सहारा था, वह भी आज नष्ट हो गया। हे प्रिये! हे कल्याणि! मुक्ते राज्यके त्याग और बनवाससे जितना दु:ख न हुआ था, उतना तुम्हारे वियोग से होत्रहा है। मेरे सुख दु:खपर तुम्हारे सुख दु:ख निर्भर थे। मैं इक्ष्वाकु कुळमें उत्पन्न हुआ था। एक विस्तृत राज्यका अधी-श्वर था। तुम्हें सब प्रकारका सुख मिलना चाहिये था; परन्तु हाय । आज तुम्हें दासत्व स्वीकार करना पड़ रहा है। तुम्हा-री दशा देखकर मेरा हृद्य चूर्ण विदीर्ण हो रहा है। कलेजा मसोस रहा है और चित्त व्याकुल हो रहा है। हे देवि! मुभी अब कथायें सुनाकर सान्त्वना कीन देगा ?"

हरिश्चन्द्रको इसी प्रकार कलपते छोड़कर कालकीशिक, शैध्य और रोहितको लेकर चला गया। हरिश्चन्द्र शोक साग-रमें निमग्न हो गये। शीब्रही ब्राह्मण वेशमें विश्वामित्र आ पहुचे। हरिश्चन्द्रने समस्त धन उनके सम्मुख रखकर कहा—"लोजिये भग वन्! सी और पुत्रको वेचकर मैंने यह धन प्राप्त किया है। अब आप मुक्ते ऋण-मुक्त करिये।"

विश्वामित्रने कहा,— "वाह, यह कैसे हो सकता है ? तुमने मुक्ते इच्छित धन देनेको कहा था। मुझे राजसूय यह करना है अत: इतने धनसे फाम न चलेगा। इतनी दक्षिणा तो बहुत कम कही जा सकती हैं।"

हरिश्चन्द्रनें कहा—"प्रभी! मेरे पास अब और कुछ नहीं है। मेरा शरीर अभी शेष है। यदि कोई इसे मोल ले ले तो आप को च्छा पूर्ण हो सकती हैं।"

ं श्वामित्रने कहा—"मै यह सब कुछ नहीं जानता । मुक्ते ती मन चाहिये । चाहे जहांसे जिस मकारसे हो लादो ।

بكي (رحار

'हिन्धिन्द्रने फिन्न हो, शिर नीचा कर लिया। दूसरेही क्षण उन्होंने पूर्व वत् अपने विकयार्थ घोषणा 'को। भीड़से एक मनुष्यने निकलकर कहा—''मैं प्रवीर नामक प्रसिद्ध चाएडाल हूं। मेरा दोसत्व स्वीकार हो तो मूल्य दे दूं।"

हरिश्चन्द्रने प्रवोरका दासत्व स्वीकार कर लिया। मूल्य स्वकृप उसने जो धन दिया वह उन्होंने विश्वामित्रको 'अर्पण कर दिया। प्रवीर उन्हें अपने साथ ले चला। उसी समय आकाश—वाणी हुई। देवताओने पुष्प वृष्टि कर.कहा—राजन्! तुम ऋण-मुक्त हो गये। विश्वामित्र भी धन राशि ले आशीर्वाद देते हुए एक ओर चले गये।

चारडालने हरिश्चन्द्रको डोमके कार्य्यपर नियत किया। उन्हें श्मशानमें रहना पड़ता। वहां दाह कर्मके लिये जो लोग, शब लाते, उनसे वे कर लेते और शबके वल्ल पकत्र करते। श्मशान काशीकी दक्षिण ओर था। रात दिन वहां चितायें जला करती थीं। लोगोंकी कन्दन-ध्वनिसे सर्वदा वह खान पूरित रहता था। वहांका दृश्य बड़ाही भयङ्कर, हृदय-विदारक और करुणा पूर्ण रहता था। हरिश्चन्द्रको दम मारनेकी भी पुरस्तत न मिलती थी। अनवरत परिश्रमके कारण उनका शरीर दुर्वल हो गया। शरीर निरन्तर चिता-भस्म-विलेपित रहता। किसी समय निद्रा लेनेका अवकाश न मिलता। एक वर्ष एक युगके समान प्रतीत हुआ। इतनेही समयमें उनकी काया पलट हो गयी। वे कुछ से फुछ हो गये और पहचाने भी न जाने लगे।

ुक्का इधर हरिश्

इघर हरिश्चन्द्रकी यह दशा थी, उधर शैन्या और रोहितक कृष्टोंका भी वारापार न था। एक दिन राजकुमार कालकीशिकके लिये कुश लाने गया। लौटते समय उसे तृपा लगी। भार उतार कर भूमिपर रख दिया और वह सरोवरमें जलपान करने लगा। सरोवरसे निकल कर उयोंहीं वह भारके पास पहुंचा त्योंही विश्वामित्र प्रेरित एक सर्पने उसे इस लिया। रोहित विचारा तरकाल कालके गालमे समा गया।

रोहितका यह मृत्यु-संवाद अन्य बालकोंने शैन्याको जा खुनाया। शैन्या पर मानो वज्र दूट पड़ा। वे कटी हुई कदलीकी भांति भूमि पर गिर पड़ीं। उनका हृदय टूक टूक हो गया। वे पुत्रका मुख देखकर जिस्न आशामें दिन बिताती थीं, उस पर भी पानी फिर गया। अब उन्हें संसार अन्धकार मय दिखाई देने स्वार्ग। विनय अनुनय फरने पर कालकौशिकने अर्ड रात्रिके समय छुट्टी दी। उसी समय उदास चित्त और भग्न हृदय छै कर लड़खड़ाते पैरों शैन्या पुत्रके पास पहुंचीं।

रोहितके शबको गोंद्में छेकर शिव्या करण कन्दन करने लगीं। वे वोली—हा देव! तूने यह क्या किया! मैं निराधार हो गयी। आज मेरा एक मात्र सहारा जाता रहा! अब मैं क्या कर्क और कहां जाऊ ! हे नागदेव! तुमने इस निर्देशका प्राण क्यों लिया! यदि दैवेच्छा ऐसी ही थी, तो अब मेरा भी प्राण छे छो, ताकि इसं-दु: खसे मैं छूट जाऊ ! हे देव! मुफ सभागिनी पर तूने यह चल्रपात क्यों किया! क्या मरे हुएको मारनाही तेरा

45)(CT

काम है ? हे रोहित ! हे पुत्र ! एक बार आंखें खोल दो ! देखों मेरी: क्या दशा हो रही है । हे राजकुमार ! चतलाओ, अब मैं किसको देख कर दिन विताऊंगी ? हाय ! निराधारका आधार, मेरा एक मात्र सहारा, आंखका तारा तू कहाँ चला गया ?

शैव्या इसी प्रकार, निर्जन वनमें अन्यकारमयी अर्द्ध रात्रिके समय विलाप कर रही थीं। उसी समय छदुमवेशी विश्वामित्रने आकर कहा—"जल्दी जाकर इसका अग्नि संस्कार करो, अन्यथा चाण्डाल कर लिये बिना न रहेगा।"

शिव्या रोहितको उठा कर श्मशान छे गर्यो । वहां चिताओं के अर्द्ध दग्ध काष्ठ पढ़े हुए थे । शैव्याने उन्हीं की चिता तय्योरकी । हिश्चन्द्र इसी श्मशानमें रहते हैं, यह उन्हें चिदित न था। दोनोंका चियोग हुए अधिक समय व्यतीत हो चुका था। कपरंगमें इतना परिचल न हो गया था—दोनोंकी ऐसी दशा होगयी थी, कि देखने पर भी एक दूसरेको पहचान न सकते थे।

शैन्याने चिता तय्यार कर ज्योंही उसमें आग लगायी, त्योंही हरिश्चन्द्रने आकर उसमें पानी छोड़ दिया। उन्होंने क्रुद्ध होकर कहा—"विना कर दिये शव नहीं जलाया जा सकता, यह क्या तुभी नहीं मालम ! कर लेनेके लियेही तो मैं रातदिन यहां उपस्थित रहता हूं।"

शैन्याने रोकर कहा—'भें दीन-हीन निराधार एक अमा-गिनी अवला हं। मेरे पास एक छदाम भी नहीं है। यह पुत्र, मेरा एक मात्र सहारा था, परन्तु कराल जालने आज इसे भी छोन लिया। मेरे पास कुछ होता तो मैं कर अवश्य है हेती। मुक्त पर दया करो और इसका संस्कार करनेकी आजा हो।"

हरिश्चन्द्रने कहा —यह कदापि नही हो सकता। मैं खामीके आज्ञानुसार विना कर लिये संस्कार करनेकी आज्ञा नहीं दे सकता। मैं पराधीन हं-पराया दास हं, मुद्दे किसी पर दया करनेका अधिकार नहीं। विना कर लिये, मैं तुम्हें चिता जलाने न दूंगा।

हरिश्वन्द्रकी यह वार्ते सुन, शैन्या फूट फूटकर रोने लगीं। वे वोलीं,—हे देव! तूने मुक्ते यह कैसा दिन दिखाया! मैं राजा हरिश्वन्द्रकी ली और मेरी यह दशा! पुत्रका श्राव रक्खा हुआ है और मुक्तों कर देनेका भी सामर्थ्य नहीं है। हे भगवन्! यह मेरे किस जन्मके पापका फल है! कहां राजि हरिश्वन्द्रका वह ऐश्वर्य और मेरा सुब भोग, कहां राजियका नाश, वन्धुओंका वियोग, स्त्रो पुत्रका विकय और मेरी यह दशा! हे पाणनाथ! हे राजेन्द्र! इस समय तुन कहा हो!"

शिन्याके यह शब्द सुनतेही हिर्श्वन्द्रपर मानो वज्र टूट पड़ा। उनके मुखपर विषादको जालिमा छा गयी। आंखं डवडवा आयीं और वे मुर्च्छित हो कर गिर पड़े। शैन्या शिर नीचा किये कलप रहीं थी, अतः उनका ध्यान इस ओर आ क्षितही न हुआ। कुछ देरमें हिरिश्चन्द्रकी मुर्च्छा दूर हुई, परन्तु शैन्या और रोहितपर एक दृष्टियात कर वे पुनः मुर्च्छित हो गये।

12016日

इस वार वे कुछ अधिक समयतक अचेत पड़े रहे। वायुके शीतल तरङ्गोंने जब उनकी मूर्च्छा दूर की, तब शैन्या और रोहितके पास वैठकर वे भी विलाप करने लगे। वे वोले,— 'हे पुत्र! आज तु कहां चला गया! तेरी माता विलाप कर रही है। और तू एक शब्द भी नहीं वोलगा। आजतक तेरी वातें सुनी, अतः तेरी माताको ही धन्य है। मैंने तो पहले जो तेरी वातें सुनी थीं, उन्होंको स्मरण करते हुए इतने दिन काट दिये। हे पुत्र! आज मुक्ते तू मिला, तो इस दशामें! हे जीव नाधार! एक बार मेरी ओर दृष्टिपात कर, अन्यथा इसी समय स्वर्गमें आकर मैं तुक्ते गले लगाऊ गा। हे सुकुमार पटस! हा मनोहदयनन्दन! तेरा दोन मुल देखकर मेरा हदय विदीर्ण हुआ जा रहा है।"

इतना कहकर हिरिस्चन्द्र पुनः मूर्च्छित हो गये। उन्हें अनकी बाते सुन, शैन्याके आश्चर्यका वारापार न रहा। उन्हें विश्वास हो गया, कि निःसन्देह यही मेरे पित हैं। वे कु- खिडन स्वरमें कहने लगी—"हैं निर्देशो देव! तुक्के धिकार है। इम लोगोंपर विपत्तिका पहाड़ टूट पड़ा, तब भी तुक्के सन्तोष न हुआ। हे अमर्याद! तूने एक राजेन्द्रका चाएडाल बना दिया। जिसने अनेक राजाओं को पगजिन कर अधीन कर लिया था, जिसके चलनेका मार्ग लोग यहुमूल्य बल्लोंसे साफ करते थे, उसी राजराजेश्वरको आज तू अखि, मजा, चितामस्म और काछादि पूरित अपवित्र और भयङ्कर श्वशानमें घुना रहा है।"

यह वार्ते कहते हुए शैन्याका जी भर आया। वे पुनः विलाप करने लगी । इसी समय हरिश्चन्द्रकी मुर्च्छा दूर हुई। उन्होंने शैक्याको आश्वासन देशान्त किया। वे वोले—"प्रिये जिस प्राणनाथका तुम स्मरण करती हो, वह वज्र हृदयका हरिश्चन्द्र मैं ही हूं। अब मैं राजराजेश्वर नहीं घल्कि एक चाएडाल हूं। मेरे समान और दु:खी मनुष्य इस अ-वनीतलमें न होगा। प्रिये! तुम और रोहित, दानों मुके प्राणसे अधिक <sup>व</sup>प्रिय हो। मैं तुग्हें उसी दूष्टिसे देखता हूं, परन्तु इस समय विवश हैं। मेरे पैर श्र'जलासे जकड़े हुए है। विना कर दिये या खामीकी आका प्राप्त किये, रोहितका संस्कार न हो सकेगा। जो अपने शरीर किंवा स्त्री पुत्रादि स्वजनोंके लिये अपने स्वामीका अहित करता है, वह मनुष्य पाप भागी होता है। यदि कर देनेको शक्ति नहीं है, तो तुम यहीं बैठो, मैं अपने खामीकी आज्ञा प्राप्त करने जा रहा हूं।"

शैन्याको श्मशानमें वैठाल कर हरिश्चन्द्र अपने खामीके पास गये। इधर छद्मवेशी विश्वामित्रन आकर कहा—"यहां पिशाचोंका भय है, अतः उस मन्दिरमें जाकर वैठा।" शैन्याने वैसाही किया। मन्दिरमें उन्हें निद्रा आ गयो। विश्वामित्रने रोहितका पेट फाड़ कर उसकी अन्त्रावली शैन्याके मुख पर खाल दी। मन्दिरमें चारोंओर शोणित छिडक दिया और शैन्या को रक्त रिश्चत कर दिया। इसके बाद उन्होंने शंख नाद कर

कोलाहल मचाया। सहस्रावधि लोग एकत्र हो गये। उन्होंने समभाया, कि यह कोई राक्षसी है—मन्दिरमें शव भक्षण कर रही थी।

लोगोंने शैन्यासे प्रश्न पर प्रश्न किये, परन्तु वे इस तरह घवड़ा गयी थीं, कि कुछ भी उत्तर न दे सर्जी । लोगोंने विश्वा मित्रकी यात पर विश्वास कर लिया । सर्वोंने उसे वालघातिनी समक्त कर प्राण-दण्ड देना उत्तित समका । यह स्थिर हुआ, कि प्रवीर चाण्डाल द्वारा इसका शिर उड़वा दिया जाय । जिस समय हरिश्चन्द्र अपने सामीके पास पहुंचे, उसी समय दो मनुष्योंने प्रवीरको यह समाचार जा सुनाया । हरिश्चन्द्र अभी एक शब्द भी न कह पाये थे । प्रवीरने समका, कि यह भी यही संवाद सुनाने साया है । उसने हरिश्चन्द्रसे कहा—"हैं दास! शमशानके पास जो मन्दिर है, उसमें कोई राक्षसी आई हुई है । वह बाल घातिनो है । उसके बधकी आज्ञा हुई है बत: उसका शिर उड़ा देना ।"

प्रवीरको यह आज्ञा सुन, हरिश्चन्द्र वहे विचारमें पड़ गये। वह मन ही मन कहने लगे—"अब तक केवल श्मशानहीका काम करना पड़ता था, परन्तु आज यह नया काम दिया जा रहा है। किसोका वध करना महा पाप है। स्त्री पर हाथ उठाना सबसे अधिक भयंकर है।"

यह विचार आतेही हरिश्चन्द्रका कोमल हृदय कांप उठा। वह बोले--- 'यह काम तो मुक्से न होगा। आपकी साहासे असान् ध्य कर्मा भी मैं कर उठाऊँगा, परन्तु स्त्री-वध महापाप है, यह काम मुक्तसे न करवाइये।"

प्रवीरने हरिश्चन्द्रको समकाते हुए कहा—"वह स्त्री नहीं -राक्षसी है। उस दुएाने अनेक बालकोंका प्राण लिया है। उसके वधसे पाप नहीं, बल्कि पुराय होगा।"

हरिश्चन्द्रने कहा—"स्त्रो जातिकी रक्षा करना परम धर्म है। जबले जन्म हुआ, तभीले स्त्री वध न करना यह मेरा वत है। दूसरा चाहे जैसा दारण काम होगा, मैं कर्ज गा। परन्तु स्त्रो- वध मुक्तले न होगा!"

प्रवीरने खर वद्छकर कहा—"तू मेरा दास है अतः तुक्षे यह काम करनाही होगा। तेरे व्रत और धर्मम का अब कोई मूख्य नहीं रहा। मेरी बाजा शिरोधार्य्य करना हो इन समय तेरा धरमें हैं। छे यह तलवार और जाकर उसका बध कर!

हिन्जन्द्रने विवश हो, तलवार उठा ली और शिर नीना कर लिया। दिना फुछ कहे सुने दासताको धिक्वारते हुए वह उदास हो समशान लोट गये। शैन्याको राश्वसो ठहरा फर लोग शमशा-नमें छोड़ गरे। विपत्ति पर विपत्ति आनेके कारण शैन्याको अपने सनो वदनको सुधि न थो। वे बार जार रो रही थीं। राश्वसीके स्थानमें अपनी शियपत्नी को देखकर हरिश्चन्य्रका हदय टूक टूक हा गया। शेन्याने राथ जोडकर सारा हाल कह सुनाया। चन्तमें योलों—'हे गजन्! यह स्वम है या सत्य १ हे महाभाग! प्रतलाहरे, सारको प्रशा धारणा है शिरा हदय व्याक्तल हो रहा

10)(Gd.

है। हे अर्मात ! यदि पर सब सत्य है तो सवक लो, कि धर्म कोई चस्तु नहीं है। सत्यसावन, देवाराधन और 'दान पुण्य भी न्यर्थ हैं। हे प्राणनाध ! क्या हमारे सुकर्मीका यही फल है ?"

हरिश्चन्द्रको विश्वास हो गया, कि शैन्या निरपराधिनी है, परन्तु म्वामीकी अन्हा चे केसे छोप सकते थे। कुंडित खरमें जीन्याको उन्होने सारा हाल कह सुनाया। शैन्याने हाथ जोड़कर कहा—"प्राणनाथ! मेरा शिरच्छेद कर अपने खामीकी आज्ञा पोलन करिये। हे राजेन्द्र! आप सत्य न छोड़िये। परद्रोह महा पाप हैं।"

पत्नीके यह शब्द सुन कर हिस्क्रिन्द्रको म्रूच्छो आ गयो। सचेत होने पर वह बोले—"जो वात वतलाते नहीं वनती, वह क्यों कर की जाय ! प्रिये! क्या में अपनेही हाथो तुम्हारा शिर-च्छोद कर्क ?"

शैंद्याने कहा—"प्राणनाथ! आप सङ्कोच त करिये। यदि मैंने खुकम्म किये होंगे, तो दूसरे जन्ममें भी आप मेरे पिन होंगे। गोहित समान पुत्र, विश्व समान गुरु और विश्वामित्र समान याचक हमें प्रत्येक जन्ममें मिठते रहें! हे नाथ! आपके हाथसे आती हुई तळपारको भा में मुकामाळ समक्रूंगो। आप सङ्कोच छोड़ दीजिये और निश्चन्ति हो मेरा शिरच्छे इ करिये!"

हरिश्चन्द्रने तलवार उठाते हुए कहा—"यदि मैंने निष्कपट आपने म्वामीको आहा शिरोबार्य को है, यदि मैंने पापको पप समका है, तो ईम्बर हमारा कहवाण करेगा। प्रिये ! अब सिंघक समय यह वियोग दुःख तुम्हें न सहना पढेगा। शीघ्रही सर्गमें मेरी और तुम्हारी भेंट होगी। हे कल्याणि! रुष्ट न होना, मैं पराधीन हूं और केवल कर्तन्य पालन कर रहा हूं।"

यह कह कर हरिश्चन्द्रने तलवार उठायी परन्तु ज्योहीं वह वार करने चले त्योहीं विश्वामित्र सहित देवताओंने आकर उनका हाथ पकड़ लिया। वे बोले—"वस! सत्यकी परमावधि हो गयी। तुम कर्च व्य पधसे विचलित न हुए अतः तुम्हें धन्य बाद है। तुम्हारी जितनी प्रशंसाकी जाय, उतनीही कम है। राजन! संसारमें अपने कर्मसे तुमने दुर्लभ पद प्राप्त किया है। तुम्हारा आत्मत्याग अनुपम है। तुम्हारी ध्रम्म-बुद्धि और कष्ट सहिष्णुता सराहनीय है। हे राजेन्द्र! हम लोग तुमसे सीमा-तीत. प्रसन्न हैं।"

यह कह कर देवताओंने पुष्प वृष्टि की और राजकुमारको सजीवन कर दिया। विश्वामित्रने उनका सत्यव्रत देखकर अपने कितनेही तपका फळ अप्ण किया। मायाकी गहन् छाया दूर हो गयी और पुनः राज्यकी प्राप्ति और वन्धुओंका संयोग हुआ। उन्होंने अयोध्यामें दीर्घकाळ पर्य्यन्त शासन किया और अन्तमें रोहितको राज्य दे, वह परम पदको प्राप्त हुए।

विपत्ति पर विपत्ति आने पर भी हरिश्वन्द्र धर्म्म पधसे विव-लित न हुए । वे अनेक उत्तम गुणोंसे युक्त थे। संकट पड़ने पर भी, सत्यवादी, दाता और धर्माशील बने रहने वाले महापुरुषोंको अन्तमें कितना लाभ होता है, यह हरिश्वन्द्रकी जीवनीसे जाना जा सकता है। राजराजेश्वर होने पर भी, उन्हें पद पद पर किताइयोंका सामना करना पड़ा और दुःल सहना पड़ा। हमें भी सदाचरण करते हुए कृष्ट उठाना पड़े, तो उठा छेना चाहिये परन्तु कर्च व्य पथसे विचिछित न होना चाहिये। सदाचारी और सत्य ध्रम्भांबरुम्बी अन्तमें अवश्य सुली होते हैं। "सत्यमेव जयते" यह नि:सन्देह है। काल कौशिक ब्राह्मण और प्रवीर चाएडाल दोनों वेश धारी थे। विश्वामित्रने परीक्षा लेनेके लिये ही उनकी रचना को थी। जिस परम पदको प्राप्त करनेके लिये महिल मुनि भी लालायित रहते हैं, वह सकुदुम्ब हरिश्चन्द्रको प्राप्त हुआ। उनकी उज्जवल कोर्ति अद्यापि दिगदिगन्तमें परिन्च्यात हो रही है। धन्य है सत्यवादी राजा हरिश्चन्द्रको !



### ते प्राचार समार । इन्हार काल-काल-काल-काल-का

किया गर सूर्यवंशी इक्ष्वाकु 'कुलोत्पन्न राजा हरिश्चल्द्रके किया स्थान सूर्यवंशी इक्ष्वाकु 'कुलोत्पन्न राजा हरिश्चल्द्रके किया स्थान स्थान थे। उनके पिताका भाम था याहुक। याहुक सदा उद्दास रहते थे। उनके स्थियां अनेक थी, परन्तु पुत्र एक भी न था। 'एक दिन उनकी सभामें नारद्मुनि आ पहुंचे। उन्हें राजाकी दशा पर दया भा गयी। उन्होंने एक आश्चकल देकर कहा, जिसे यह खिलाओंगे उसे पुत्र होगा। बाहुकने वह अपनी बड़ी रानीको खिलाया, अतः वह गर्भवती प्रतीत होने लगी। उसी समय कई शत्रु ओंने उनके नगरपर आक्रमण किया। बाहुक उनको पराजित न कर सके, अतः नगर छोड़, तपोवनमें रहने छगे।

पक दिन बड़ी रानीको गर्भवती देखकर अन्य रानियोंने उसे विष दे दिया। तपोवनमें अनेक ऋषियोंका निवास था। विषकी विषम उवाळासे व्याकुळ हो रांनीने औरव ऋषिके पाल जाकर प्राण रक्षाके ळिये प्रार्थ ना की। ऋषिने आशिवंद दे उसकी रक्षा की। कुछ ही दिन वाद वाहुककी मृत्यु हो गयी और समस्त रानियां सती हो गर्यी। गर्भवती होनेके कारण औरव ऋषिने बड़ी रानीको सती न होने दिया। यथा। समय उसने पुत्र प्रसव किया। गर्भके साथही रानियोंका,

مير)(الأحلة

दिया हुआ विष भी निकला। विष सहित जन्म हुआ, अतः ऋषिने उसका नाम रक्षा सगर (स-सहित+गर-गरल, विष)

राजा सगर महा तेजस्वी थे। आगे चलकर वे महापराक्रमी शूरवीर, विद्वान, चतुर, द्यालु, नीतिमान और उत्साही निकले। धर्म और तत्वज्ञान पर उनकी विशेष प्रीति थी। सगर राजाके दो लियां थीं, सुमित कि'वा प्रमा और केशिनी किंवा मानुमती दोनों पित-पद् रता परम पितवता थीं। औरव ऋषिके आदेशा- जुसार सगरने तालजंध, यवन, शक, हैहय और वर्षरादिक मले-च्छोंको पराजितकर अपने राज्यमें वृद्धि की। उन्होंने अनेक मलेच्छोंको विकृत बना दिया। जिन्होंने द्या प्रार्थना की उनकी इसी प्रकार रक्षा हुई। सगर चाहते थे, कि अपने वेशके कारण मलेच्छगण दूरहीसे पहचाने जा सके, जिससे आये प्रजाको किसी प्रकारका भ्रम न हो। इसी उद्देश्यकी पूर्ति के लिये उन्हें उपरोक्त कार्य्य करना पड़ा।

सगरने अनेक राजाओंको पराजितकर अपने पिताका राज्य प्राप्त किया और उन्हें समुचित दण्ड दिया। त्रेतोयुगमें वहीं सर्वप्रथम चक्रवर्ती हुए। वे स्वयं सदाचारी थे और देशमें सदा चारकी वृद्धि करते थे। उन्होंने प्रजाका बड़ा हित किया और नीति युक्त शासन द्वारा अक्षय कीर्ति प्राप्त की।

राजा सगरको अपने पूर्व जन्मकी यातें भूलीं न थी। उन्हों मै कन्यादान प्रभृति अनेक सुकार्म किये थे, अतः राजाके यहां उनका जन्म हुआ था। इस जन्ममें भी उन्होंने अनेक कन्याओं

का दान करनेका विचार किया। गृहमें एक कन्या भी न थी, अतः उनकी प्राप्तिके लिये बनमें जाकर वे लियों सह तपसा करते लगे। उनकी तपश्चय्यां देखकर परम कहणांकर मङ्गलमय शङ्कर भगवान प्रसन्न हो उठे। जब उन्होंने अभिल्पित वर मांगनेको कहा—तब दैवेच्छासे भूळकर सगरने कन्याश्रोंके बद्छे पुत्र माग लिये।

महेश्वरके वरदानसे सुमितके अनेक और केशिनीके एक पुत्र उत्पन्न हुआ। वे सभी महा बळवान और पराक्रमी थे। उन्होंने समुद्र और द्वीपोंपर अधिकार जमा लिया था और तद्विपयक नई नई वातोंका पता लगाया था । सगरके पुत्रों द्वारा अधिकृतं हुआ अतः समुद्रका नाम सागर पड़ा।

असमञ्जा नामक एक पुत्र कोई योग भ्रष्ट पुरुष था। उसे संसार पर मोह न था। वह वन -जाना वाहता था। सगर उसे ऐसा करने न देते थे, अतः वह चारों ओर उत्पात मचाता या । अन्तर्मे विवश हो सगरने उसे निर्वासित कर दिया और उस के अ'शुमान नामक पुत्रको अपने पास रख । लिया।

सगर राजाने अनेक प्रकारके यह किये थे। अन्तिम अध्वर मेधके समय एन्द्रने अश्व हरणकर किएलमुनिके पीछे वांध दिया। जिपलमुनि पोताललोकमें तपस्या कर रहें थे। सगर के पुत्र उसकी रक्षा करते थे। चारों बोर वे बोज बाये, परन्तु व्यश्व न मिला। अन्तमें पता पाकर वे पाताल गये। वहां क-पिलाधममें अध्वको यँधा हुआ देशकर उन्होंने होर मचाया भीर

المالات.

क्रिपलमुनिपर प्रहार किया। मुनिकां ध्यान छूट गया और समाधि टूट गयी। उनके दृष्टिपात करतेही सगरके पुत्र जल कर भस्म हो गये।

राजा सगर पुत्रोंकी मार्ग-प्रतीक्षां कर रहे थे। दीर्घकाल व्यतीत हो गया, पर न वे लीटे भीर न उनका कोई समाचारही अभिला। यज्ञकी समाप्तिमें बड़ा विझ उपस्थित हो गया। वे स्वयं दीक्षा लिये हुए थे। असमजाको पहलेडो निर्वासित कर दिया था। कीवल अंशुमानही उनके पास उपस्थित था। उन्होंने उसेही पुत्रोंका पता लगाने भेता।

अंशुमान महापराक्रमो और विवार शोल पुरुष था। पता लगाता हुए वह कि शिलाश्रम जा पहुंचा। वहाँ मुनिको ध्यानस्व देख, वह उनके सम्मुख हाथ जोड़ कर खुपवाप खड़ा हो रहा। जब मुनिकी समाधि मङ्ग हुई और उन्होंने अंशुमानको स्तुति करते देखा, तब वे प्रसन्न हो उठे। अंशुमानको अभ्य देकर उन्होंने उसके पितृव्योंका हाल और उनको मुक्तिका उपाय बत-लगा। अंशुमान अभ्य लेकर सगरके पास लीट आये और उनसे सारा हाल कहा। सगरने देवेच्छा समक्ष कर धेर्य्य धारण किया और यक्षकी समाप्तिकी। अन्तमें अंशुमानको शासन भार दे, वह औरच ऋषिते पास चले गये। वहां तत्व-क्षान पास कर वह तपस्या करने लगे और कुछ दिनोंके बाद परम पदकी प्राप्त हुए।

राजा सगरने स्वपराक्रमसे शत्रुओंको पराजित कर 🎤

अपने पिताका राज्य वापस लिया और उसमें मृद्धि की, अन्तर्में वारों भार अपना प्रमुत्व खापित कर उन्होंने राजसूय यह किये भीर चक्रवर्तीका पद प्राप्त किया। सदाचारकी वृद्धिके लिये उन्होंने समुचित उपाय किये और दुराचारियोंको दएड दिया। वेद विरोधी यवनोंको विकृत कर उन्होंने देशका बड़ा उपकार किया। लोग उन्हें दूरहीसे पहचान लेने लगे और उनके संसर्भ बचे रहने रूगे। फल यह हुआ, कि देशमें वैदिक धर्म क्योंका त्यों बना रहा और अधिमोयोंका जादू कोई काम न

सगरके पुत्रोंकी जीवनीसे भी हमें कुछ शिक्षा ग्रहण करनी खाहिये। उन्होंने अपने प्रवल वलके अभिमानमें आकर कपिलके समान महादमाके साथ अविचार पूर्ण व्यवहार किया अतः उनका विनाश हुआ। अविचार पूर्ण कार्य्य करनेसे यही दशो होती है और शुभ कार्योमें विघा आ पड़ता है। इसके विपरीत अंशुभानन अभिमान तज, विनम्न हो, कपिल मुनिको स्तुति की, तो उनका रिच्छत कार्य सिद्ध हुआ और मृत्यु प्राप्त पितृव्योंके उद्धारका उपाय भी ज्ञात हुआ। हमे भी अंशुमानकी तरह महा पुरुषोंकी छपा सम्पादन कर, कार्य सिद्ध करने चाहिये और सद्दा नम्र रहना चाहिये।



## ्रे स्ट्राह्म हिर्हिष् े स्ट्राह्म स्ट्राहम स्ट्राह्म स्ट्राहम स्ट्राहम

जिप सगरके पीत्र और राजा अंशुमानके पुत्र थे। उनकी माताका नाम था यशोदा। यशोदा विदुषी और पितव्रता स्त्री थीं। उन्हींके संरक्षणमें दिलीप प्रतिपालित हुए थे। यथा समय ऋषि मुनियोंके निकट शिक्षा प्राप्त कर वे वेद वेदाहुमें पारहुत हुए थे। वे द्यावान, धर्म्मानष्ठ, तत्वक्षांनी, शूर-वीर, साहसी और उत्साही पुरुष थे। अपने प्रत्रल प्रतापसे अनेक राजाओंको पराजित कर उन्होंने राज राजेश्वरका पद प्राप्त किया था। अपने पिताक समान ही उन्होंने न्यायनीतिसे प्रजा पालक

दिलीपने शत्रुओंका संहार कर अपना राज्य निष्कार्टक कर लिया था। उनका प्रवल पराक्रम देखकर रावणके समान शक्ति-शाली नरेश भी डर कर चलते थे। वे मन्त्र शालमें भी परम प्रवीण थे। एक वार रावणने उनसे युद्ध करनेका विचार किया, परन्तु उसने पहले उनकी शक्तिका पता लगाना उचित समका। वह ब्राह्मणका वेश धारण कर स्वयं उनके नगरमें आगया और सब बातोंका पता लगाने लगा। अन्तमें वह महारोजके भवनमें आया। वे उस समय देखाईन कर रहे थे। रावण उनके पास जाकर वेठ गया। पूजासे निवृत्त हो, दिलीपने एक कुश लिया और जलसे मन्त्रित कर उसे दक्षिणकी ओर फोंक दिया।

दिशीयका यह कार्य देखकर रावणको शङ्का हुई। उस
ने इधर उधरकी वार्ते करनेके वाद इसका कारण पूछा।
दिलीयने कहा—"लङ्कार्मे रावण नामक एक ब्राह्मण राउप
करता है। उसके नगरमें आग लग गयी हैं और धनमें एक
फामधेनुपर व्याचने आक्रमण किया है। वह कुश मन्त्रके प्रमावसे
अग्निको शान्तकर उस गौकी रक्षा करेगा।"

रावणको यह सुनकर बड़ा आश्चर्ण हुआ। उसने जांच को तो दोनों बातें ठोक निकलीं। दिलोपका यह सामध्यें देख कर वह चुपचाप अपने देश लौट गया ओर उनसे युद्ध करने का विचार उसने छोड़ दिया।

इस कथासे राजा दिलोपकी शक्तिका अनुमान किया जा सकता है। वे अपने समयमें भारतके अद्विनोय शासक थे। उन्होंने दोर्घ काल प्रवर्षन्त राज्य किया और अन्तमें भगोरथको शासनभार दे, वह तपस्या करने चले गरे और वहाँ बनमें सद्ग-पितको प्राप्त हुए।

भगीरथ भी अपने पिताके समान प्रतापी और शक्तिशाली नरेश हुए। उन्होंने अपने पूर्व तोंका (सगरके पुत्र) जो कियल मुनिका कोश्राग्निमें पडकर महम हो गये थे, उद्घार किया। इस कार्य्य के लिये उन्हें घोर तपस्या करनी पड़ो, और ब्रह्मदेव तथा महेश्वरको प्रसन्न कर, गङ्गाको खर्म से इस लोकमें लाना पड़ा। उन्होंके पोछे गङ्गाका नाम भागोरथो पडा। धन्य हैं राजा दिलीपको और उनके उद्योगो पुत्रको !

# 

राष्ट्रिका रघु दिलीपके पौत्र, दीर्घवाहुके पुत्र और दश-रथके पितामह थे। उनका जनम त्रेतायुगमें हुआ था। बाल्यांवस्थोमें ही उन्होंने अनेक विद्याओमें निपुणता प्राप्त कर ली थी। वे महाशूरवीर, पराक्रमी, तेजस्ती, नीतिक, धर्मिष्ठ उत्साही, द्यालु और परोपकारी थे। वे इतने शूरवीर और निर्भोक थे, कि कोई उनसे युद्ध करनेका साहस न करता था। शत्रु उन्हें देखकर धर्रा उठते थे और दिग्पाल भयभीत हो जाते थे। उनकी उज्ज्वल कीर्ति संसार भरमें व्याप्त हो रही थी। रघुवंश काव्यमें उनकी दिग्वजयका संक्षिप्त वि-वरण दिया गया है। उसे देखनेसे उनकी शक्तिका पता चलता है।

दिग्विजयके लिये वाहर निकलनेके पूर्व रहाने अपने राज्य और राजधानीकी शत्रुओंसे रक्षा करनेका पूर्ण प्रवन्ध किया। नित्य नई सेना मिलती रहे और शत्रुगण दिग्विजयके कार्य्यों वाधा न दे सकें, तद्ध भी पूरा प्रदन्ध किया। तदनन्तर मील्य, भ्रत्य, सूर्य, श्रेणी, द्वीपद, और अटवीक—यह छ: प्रकारकी सेना लेकर वह नगरसे वाहर निकले। उस समय स्थियोंने मह्नलाचार किया और जनतान आनन्द मनाया। पृथ्वीपर

ć,

D) (64

होधियोंको सैना चलनेसे मेवमएडल वाले आकाशको और आकाशमें घूल छा जानेसे भूतलको म्रान्ति होतो थो। भूमि-को करिवत करतो हुई यह प्रवएड सेना पूर्वको ओर अपसर हुई। रिघुने निर्जल प्रदेशमें कुए खुदाये, निर्वापर पुल बनबाये और जङ्गलोको काटकर प्रथ निर्माण कराये।

दिग्विजय और व्यवस्था करते हुए रघु समुद्रके किनारे पहुँचे। वहां सुब्रह्मदेशके नरेशने अधीनता स्वीकार की। वहू देशके राजाने नौका सैन्य लेकर युद्ध किया, परन्तु रघूने उसे पराजित कर गङ्गा प्रवाहमें अपना जय-स्तम्म खापित किया। कितनेही नरेशोंको प्रथम पद श्रष्ट किया और बादको कर छेना स्मिर कर, उनका राज्य उन्हें चांपस दे दिया। वहांसे वे कलिङ्ग प्रदेशमें गये और महेन्द्र नामक नरेशसे द्रव्य प्रहणकर उन्होंने महेन्द्र पर्वत पर विजय पताका स्थापित की। वहांसे समुद्रके तीर तीर पृगी वनमें होते हुए, वह दक्षिणकी ओर अग्रसर हुए और कावेरी नदी पार की। इसके बाद वे मलवागिरिके प्रदेशमें गये, जहा इलायचो और मिचं उत्पन्न होती है। चहां हारीत पक्षियोसे युक्त गिरि-उपत्यकामें अपना शिविर स्थापित कि-या। दक्षिणायनमें सुर्घ्य भगवानका प्रनाव दिन प्रति दिन श्लीण हाता है, पग्नतु इस सुर्ध्य चंशो नरेशका प्रताप उपों उपों दक्षिणमें गया, त्यों त्यों वृद्धिगत हुआ।

दक्षिणमें विजय पताका उंद्रा कर रहा पश्चिमकी सीर चले। सिंहाद्रि पर्वत उहाद्वन कर वे फेरल देशमें गये सीर

वहांके राजाको पराजित कर त्रिकुटाचल पर्वतपर अपनी वि-जय ध्वजा स्थापित की। उस प्रदेशमें महना नामक नदी वह-न्ती थी और ताड़, खजूर तथा केवडेके यन थे।

दक्षिणसे निकल कर सिन्ध, पञ्जाव और अफगानिस्तान होते हुए वे ईरान गये। ईरानके राजासे वड़ा युद्ध हुथा; पग्नु रधुने उसे पराजित कर नतमस्तक किया। वहां कुछ दिन विश्राम कर वे वापस लीट आये और सिन्धु नदीके किनारे होकर उत्त-रकी ओर अप्रसर हुए। वहां कुण देशके राजाको पराजित कर चे काम्बोज गये। काम्बोज पनिने उन्हें अनेक सध्य भेट दिये और उनकी अधीनता खीकार की।

इसके वाद केवल अश्वारोही सेन्य ले कर वह हिमालय गये। वहां गिरि-गह्वरोंमें पराक्रमी सिद्धोंका निवास था। जब वे भोजपत्र और वांसके वनमें पहुचे, तब उन्हें वहांका रमणीय दृश्य देखकर सीमानीत हर्ष हुआ। वहां पुरायोदका मांगीरथीक़े जल-कण युक्त शीतल वायु प्रवाहित हो रही थी, ८ कस्त्र्री मृग वैठे हुए थे और एक जंड़ी वूटी विना तेलके दीपककी तरह जल रही थी। रघुनै वहा अपना कोवि स्तम्भ स्थापित कर कंलाशके पास हो, लाहित्या नदी पारको और कृष्णा गुरुके बनमें शिविर स्थापित किया। वहां प्रागज्योतिप और कामकप देशोंके नरेश भेट ले उपस्थित हुए और उनकी अधीनता स्वोकार की। इस प्रकार दिग्विजय कर रघु, अयोध्या छीट आये और चकवर्तीका पद धारण कर सासन करने छगे।

रघुने न्यायनीति युक्त शासन कर प्रजाको सन्तुए किया। देशमे विद्याकला और स्मृद्धिकी वृद्धि हुई। उन्होंने विद्वानोंको राज्याश्रय दिया । उनके राज्यमें रहनेवाले ब्राह्मण और क्षत्रिय परम ज्ञानी थे। वैन्य और शूद्र भी विद्या सम्पादन कर अपने अपने कर्त्त व्यमें रत रहते थे। चारों ओर जहां देखो वहां वेद-शास्त्र और तत्वज्ञानकी चर्चा होती थी। राजा रघुको स्वधम्म और स्वदेश पर इतनी अधिक प्रीति थी, कि वे उसकी रक्षामें त्न मन अर्पण करनेकी प्रस्तुत रहते थे। उनका ऐश्वर्य्य भोग और संसारकी नि:सार ममतापर प्रेम न था । दीन दु खियोंको दुःख मुक्त करनेके लिये वे सदा चिन्तित रहते थे। वे अपने धन और जीवनका मूल्य समकते थे और व्यर्थही नष्ट न कर, उनका उचित उपयोग करते थे । प्रजाका पुत्र समान पालन कर उन्होंने उसकी प्रीति सम्पादन की थी। नित्यकर्म करनेमें वे सदा हुढ़ चित्त रहते थे। उनका धन विद्वान, धर्मिष्ट और दीन हीन मनुष्योंको आश्रय देनेमें व्यय होता था।

राजा रघुने विश्वजित नामक यह किया था। उसकी दक्षिणामें उन्होंने अपना समुचा घन मएडार खाली कर दिया था। जिस समय वे अपना सबस्व दान कर खुके थे, उस समय वरतक्षु ऋषिका कीत्सुक नामक शिष्य उनके पास आया। उसे गुरु दक्षिणा खुकानेके लिये धनकी आवश्यकता थी। रघुके पास उस समय वेवल मृत्तिका पात्र शेष था, तथापि उन्होंने उद्योग कर कठिनाईके साथ उसकी इच्छा पूर्ण की। रघुकी उदारता और सत्याचरणके ऐसेही अनेक उदाह-रण हैं। उनके विषयमें जिनना लिखा जाय उतना ही कम है।

रण ह। उनक विषयम जितना छिला जीय उतना हा कम ह।

एक दिन उनके राजमिन्द्रिमें एक वृद्ध और विद्वान ब्राह्मण याचनो करने गया। रानीने उसकी अनेक प्रकारसे अभ्यर्थना की और राजाने समूचा राज्य अप ण कर उसकी इच्छो
पूर्ण की। इसके वाद वे जङ्गलको रवाना हुए। मार्गमें उन्हें

एक दिन्य फलकी प्राप्ति हुई। उस फलके भक्षणसे वृद्ध तरुण
हो सकता था। रघुको उसे देखकर वृद्ध ब्राह्मणकी याद आ
गयी। वह उसे खाकर तरुण हो सुख मोग करे, इस विचारसे

वह छोट आये और उसे ही वह फल अप ण किया। उनके

परमाशको यहां परामवधि हो गयी। ऐसा सह्भाव उद्य
होना कोई सामान्य बात नही है। अन्तमें इसी सत्यनिष्ठाके

कारण ईश्वरकी हुपासे उनका राज्य उन्हें वापस मिल गया।

राजा रघू परदु:ख-भञ्जक और दान-वीर थे। उन्होंने सूर्या वंशी राज्यका इतना उत्कर्ष किया और इतनी कीर्ति प्राप्त की, कि सूर्य वंश रघुवंशके नामसे पुकारा जाने लगा। जिस वंशमें ऐसे महापुरुष उत्पन्न हों, उस वंशको धन्य है। अनेक महापुरुषोंकी जोवनियोंसे सिद्ध होता है, कि सुज्ञ और स्वाश्रयी वीर पुरुष द्रव्यके सम्पादन और दानमें समानही प्रूर वीर और समर्थ होते हैं। सज्जनोंकी सम्पत्ति सार्वजनिक होती है, इसमें कोई सन्देह नहीं। ईश्वरपरायण और दानवीर रघुने हीर्घ काल पर्यान्त राज्य किया और वृद्धावस्थामें अजकोन

### भारतके महापुरूप

शासन भार दे उन्होंने बनकी राहली। यहां तप करते कुए घ क सद्गतिको प्राप्त दृष। प्या वास्तवमें यह संसारसे चले गये रै नहीं, महापुरुप अपर होते हैं। पार्थिय शरीर न रहने परमी उनकी कीर्ति-देद अपर ही !

यस्य कीर्त्ति संजोवति ।



## 

प्रमानित चन्द्रदंशी पुरुकुलोत्पन्न राजा दुष्यन्तके पुत्र थे प्रमानित चन्द्रदंशी पुरुकुलोत्पन्न राजा दुष्यन्तके पुत्र थे एव ऋषिके आश्रममें रहती थीं। वहीं दुष्यन्तने उनसे गान्धर्व विवाह किया था। भरतका जन्म और प्रतिपालन भी वहीं तपोवनमें हुआ था। उनके जातिकम्मोदि संस्कार स्वयं कण्ड मुनिने किये थे।

भरतके दक्षिण इस्तमें चक्र और पदोंमें कमलका चिह्न था। अपनी बाह्यावस्थामें, ऋषि आश्रमके यासही एक दिन वे सिंह शावकके साथ कीड़ा कर रहे थे। उसी दिनसे सबको विश्वास हो गया था कि यह परमप्रतापी और शक्ति सम्पन्न होंगे। भरत धम्म निष्ट, विद्वान और ज्ञानी थे। देव, धर्म और ब्राह्मणोंपर उनकी अत्यन्त श्रद्धा थी। दुष्यन्तके वाद उनका यथाविधि अभिषेक हुआ। अभिषेक होतेही उन्होंने किरात, यवन, अन्ध्र, कङ्क और शक्त जातीय अध्यमी नरेशों को पराजितकर अपने राज्यका विस्तार बढ़ाया। शक्तिशाली दैत्य, देवताओंको पराजित कर उनकी स्त्रियां हर स्त्रे गये थे। अरतने उनके साथ युद्धकर देवताओंको स्त्रियां वापस दिलायीं। उन्होंने अधार्म और अत्याचारका मूलोच्छे दकर धार्म और नीतिकी वृद्धि की। अन्तमें दिग्विजयकर भरतने चक्रवर्ती पद धारण किया और सब नरेशोंने उनकी अधीनता खीकार की

भरतने अपने सर्व मनोग्ध परिपूर्ण किये थे। उन्होंने सब मिलाकर एकसी तेंतीस अश्वमेध यह किये थे। इन यहांके अतिरिक्त भी उन्होंने अनेक वेदोक्त कर्म्म किये थे और सुवर्ण अल्ड्वारोंसे भूषितकर अगणित गार्थे दान की थीं। विद्या कला और उद्योगकी उन्नतिके लिये भी उन्होंने अपरिमित धन ध्यय किया था। ऋषि मुनि और विद्वान ब्राह्मण उन्हें परामर्श देते थे। उनका मन्त्रीमएडल भी विद्वान और चतुर था। देशका शासन कार्य्य योग्यताके साथ सुनार रूपसे होता था। भरत जिस प्रकार दान, धर्मा, कर्मा और पराक्रममें श्रेष्ठ थे, उसी प्रकार उनका ऐश्वर्य भी अतुलनीय था।

भरतने दिग्वज्यकर अपना सवत् प्रचलित किया था और वह द्वापरके अन्ततक चला था। उसके बाद् युधिष्ठिरने अपना सवत चलाया था। उनके एकाधिपत्यके कारण आर्ट्यावर्स भर तक्षर्ड किंवा भारतवर्षके नामसे पुकारा जाने लगा।

भरतने विदर्भ कुलकी तीन कन्याओंसे विवाह किया था, परन्तु सन्तान न होनेके कारण चिन्तातुर रहते थे। कण्य ऋषिके आदेशानुसार उन्होंने मक्त्सोम यज्ञ किया। यज्ञ

<sup>+</sup> इस विषयमें मत भेद है। हुछ विद्वानोंका कथन हैं कि यह नाम। भ्रुपभ देवके पुत्र जड़ भरतके नाम परसे पढ़ा है।

के प्रमावसे भरद्वाज नामक प्रतापी पुत्रकी प्राप्ति हुई। भरतने बादको उसका नाम चितय रक्खा। जब विनय बड़ा हुमा तब भरत उसे शोसन भार दे तपस्या करने चले गये। तप करते हुए कुछ दिनोंके बाद वे परम पदको प्राप्त हुए।



#### क्षेत्राच अम्बरीय । १ भक्तराच अम्बरीय । १

उनका जन्म नेतायुगमें हुआ था । वे दानवीर और अगवद्भक्त थे। उन्होंने अपने अपूर्व पराक्रमसे सातही दिनोंमें समस्त भारत और सप्तद्वीपों पर अधिकार जमा लिया था। वे अबल सैन्य और अक्षय धन-मण्डारके अधीश्वर थे। उनका पेश्वर्य अतुलनीय था। यह सब होने पर भी उन्हों किसी बातका मोह न था। वे विद्वान, ग्रूरवीर, दयालु और नीतिक थे। उन्हें इतिहासका भी अच्छा ज्ञान था। क्षत्रिय जाति और विजयी पुरुषोंके विषयमें वे बहुत कुछ जानते थे। जैसे वे धर्मिनिए थे वैसेही न्यवहार दक्षे, कर्चान्य परायण और शासन-कला-कुशल थे। विद्वानोंको आश्रय दे, उन्होंने विद्या और धर्मनीतिकी युद्धि की थी।

राजा अम्बरीष ऐसे न्यायी और नीतिमान थे, कि प्रजाः और पुत्रमें लेश मात्र भी अन्तर न रखते थे। प्रजाक अप्रणियोंकों वे बड़े प्रेमसे बुलाते और उनका सत्कार करते थे। निर्धनसे वह राजस न लेते थे। प्रजासे जो धन मिलता, वह प्रजाही के कार्य में ल्याय होता था। भूमिको उर्बरा बना कर, वह खेती कराते किया करते थे।

मीर उसकी उपजसे राजधनमें वृद्धि करते। भूमिसे जो उत्पन्न होता उसेही वे वास्तिविक आय समभते थे। अन्य उपायोंसे भनोपार्जन करना, वे हेय समभते थे। प्रजासे अधिक कर छेना, उसे दुःख देना समभते थे। उनके व्यवहारसे प्रजा सन्तुष्ट और सुखी रहती थी। देशमें विद्या, व्यवसाय और उद्दमीकी वृद्धि हुई थी। उनके राज्यमें किसीको किसी प्रका-रका कष्ट न था और सब छोग उठते वैठते उनकी शुभ-कामना

अस्वरीय भी निरम्तर प्रजाके हित चिन्तनमें लीन रहते थे। वे कहते थे, कि ईश्वरने प्रजाको सुख देनेके लियेही राज-कुलमें मेरा जनम दिया है। मैं केवल कर्च व्य-पालन करता है। सुके सर्व प्रथम प्रजाका हित चिन्तन करना चाहिये। ऐसा न करना ईश्वरका अपमान और उनकी आक्षाका लोप करना है।

इस प्रकारकी वार्ते अम्बरीष प्रसंगवश कहा करते और सद्गुसार आचरण भी करते थे। वास्तवमें राजा ऐसाही होना चाहिये। संसारका सुख दु:ख और शान्ति राजाही पर निर्भर है।

अस्वरीय प्रजापालनमें जिस प्रकार त्रुटि न होने देते थे, उसी प्रकार आवांगमनसे मुक्त होनेके लिये ईश्वर भक्तिमें भी जीन रहते थे। विस्तृत राज्य, अक्षय घन और अनुल ऐश्व-र्थको वे नाशवान एवम् स्वप्नवत् मानते थे। ऐश्वर्थके मोहमें पड़कर मनुष्य कर्त्त न्य-भ्रष्ट हो जाता है, यह जानकर वे इससे विरक्त रहते थे। जिस प्रकार जलमें रह कर भी कमस्क डसमें लीन नहीं होता, उसी प्रकार अम्बरीय पेश्वर्क्य और सांसारिक सुखोंसे दूर रहते थें।

अम्बरीपने चशिष्ठ, असित और गौतमादि ऋषियों की प्रधानतामें सरस्तिके तदपर अनेक यज्ञ किये थे। उन्होंने अपना अधिकांश धन दान और दक्षिणामें व्यय कर दिया था। "यथा राजा तथा प्रजा" इस नियमानु नार उनकी प्रजा भो सुख भोग और ईश्वर भजनमें लीन रहनी थी। अम्बरीयकी निष्कपट भक्तिसे प्रसन्न हो विष्णु भगवानने उन्हें अपना सुदर्शन चक्र दिया था। उसके भयसे उनके शत्रु संत्रस्त रहते थे।

एक बार अम्बरीप और उनकी रानीने अमया वैतरणीका व्रत किया । दोनोंने नियमानुसार एक वर्ष उसका पालन किया । चर्षान्तमें द्वादशीके दिन पारण करना स्थिर हुआ। उसीदिन उनकी परीक्षा छेनेके छिये शिष्य मण्डलो सहित दुर्वासा मुनि आ पहुंचे । अम्बरीषने उनकी अस्पर्धना की। अतः मुनिने उनका अतिथ्य प्रहण करना खीकार किया। उस दिन द्वादशी केवल एकही घड़ी थी। आतेही दुर्वासा मुनि नदीमें स्नान कर ने चले गये। द्वादशी बीत चली, परन्तु वे न लीटे। अम्बरीप बडी द्विविधामें पड़ गये। उन्हें नियमानुसार द्वादशीमेंही पारण करना चाहिये था। ऐसान करनेसे ब्रत भङ्ग होता था और दोष लगता था। दूसरी ओर मतिधिको बिना जिलाये जाना भी न्याय सङ्गत न था। अम्बरीय बड़े सङ्कटमें पढ़ गये। अन्तर्मे ब्राह्मणोंने वतलाया, कि विष्णुका चरणामृत प्रहण क-

'रिये। ऐसा करनेसे पारण-विधि पूर्ण हो जायगी और भोजन करनेका दोष भी न छगेगा।

अम्बरीषने ऐसाही किया। जब दुर्वासा मुनि छौट कर माये तव उन्होंने उनका सत्कार किया, परन्तु वे क्रुद्ध होकर कहने छगे,—"अतिथिको भोजन करानेके पूर्वही तूने पारण अपर छिया ? तू अपराधी है। तूने मेरा अपमान किया। तुहै इस अपराधका दण्ड मिछना चाहिये।"

यह कहकर दुर्वासाने मृत्युको बुलाया। मृत्यु अम्बरीप की ओर अप्रसर हुई, परन्तु विष्णुदत्त सुदर्शनने उनकी रक्षा की। अम्बरीय ऋषिके चरणोंपर गिर पड़े और क्षमा प्रार्थना करने लगे। दुर्वासा मुनि उनकी नम्नता और भक्ति भाव देख कर प्रसन्न हो उठे। अम्बरीपने उन्हें प्रेम पूर्वक ओजन कराया। ऋषिने चलते समय कहा—राजन्! स्वर्गकी देवियां तुम्हारा गुण गान करेगी और मृत्युलोकमें मनुष्य तुम्हारा यरा कोर्तन करेंगे। चास्तवमें ऐसाही हैं। भक्तराज अम्बरीयका अद्याप संतरमें

अम्बरीषके विकप, केतुमान और शंमु—यह तीन पुत्र थे। वे भी अपने पिताके समान पराक्रमी और नीतिह थे। अम्बरीषने दीर्घकाल पर्य्यान्त राज्य किया। अन्तोरं पुत्रको शासन भार दे कर स्त्री सहित चनको चले गये और वहीं तप करते हुए परम 'पदको प्राप्त हुए।

# 

. ोक मौर्यवंशी राजा चन्द्रगुप्तके पौत्र और विन्दु- \ सारके.पुत्र थे। वे मगध साम्राज्यकं अधीश्वर थे। पार्टीलपुत्र (वर्तमान पटना) उनकी राजधानी थी। अपरे पिताके राजत्वकालमें अशोक उज्ज नके शासकका काम करते थे। उनका बड़ा भाई तक्षशिलामें शासन करता था। विन्दु-सारकी मृत्यु होनेपर राज्यके लिये दोनों भाइयोंमें घमासान युद्ध हुक्षा। युद्धमें अशोक विजयी हुए। उनका भाई मारा गया। वे प्रियदर्शी नाम धारणकर मगधके सिंह।सन पर थारुढ़ हो, गासन करने लगे। कुछही दिनोंमें कलिङ्ग वासियोंसे युद्ध छिड़ गया । युद्ध कई वर्ष तक होता रहा ।शन्तमें उन्हें परा-जितकर मशोकने वह देश अपने राज्यमें मिला लिया। उत्तरमें हिमालय, दक्षिणमें, कृष्णानदो पश्चिममें वलख और पूर्वमें पङ्गा-लकी खाड़ी तक अशोकका राज्य फैला हुआ था।

राजा अशोक पराक्रमी, श्रूरवीर, द्यालु, धर्मानष्ट, उत्साही चिद्वान, उदार और प्रजाप्रिय थे। पहले ने चेद मतानुयायी थे। प्राह्मणोंको भोजन कराते थे और उन्हें दान दक्षिणा देवे थे। चेद और पुराणोंको मागते थे। चादको वह चीछ धर्मके

DOJG 1

सिद्धान्तोंमें विश्वास करने लगे और अन्तमें उसीके अनुयायी बन गये।

अशोक अपने राज्यविस्तार और सुशासनक लिये जितने विख्यात हैं, उससे कहीं अधिक बौद्ध धम्मकी उन्नति और प्रचार करनेके लिये विख्यात हैं। उन्होंने उसे राज्य धम्म निश्चित कर सर्वत्र उसका प्रचार कराया। वे चौंसठ हजार यतियोंका पालन करते थे। उनके रहनेके लिये उन्होंने बहुतसे विहार वनवाये। विहारोंकी अधिकताके कारण उसी समयसे वह प्रदेश "विहार" कहलाने लगा। (बौद्ध साधुओंको श्रमण और उनके निवासस्थानको विहार कहते हैं)

अशोकने वौद्ध अर्मका प्रचार तलवारके जोरसे नहीं, किनेत उपदेश द्वारा. लोगोंका विश्वास बदल बदलकर करायां।
बौद्ध अर्मका निश्चित स्वरूप निर्धारित करनेके लिये उन्होंने
एक हजार महापुरुषोंकी महापरिषद सङ्गदित की। उसमें
धर्मा सिद्धान्त निश्चित हुए और धार्मिक प्रन्थोंका संशोधन
हुआ। उन्होंने दूर दूर धर्मा प्रचारकोको मेजा और धर्माप्रचार कराया। स्वयं उनकी कन्या और पुत्रने लड्डामें जाकर
प्रचार किया और वहांके शासकको वुद्ध मतावलम्यी चनाया।
काश्मीर, चीन और भारतके प्रत्येक भागमे बौद्ध साधु भ्रमण
कौर धर्मा प्रचार किया करते थे।

अशोकने अपने साम्राज्यमें ऐसे शासन पत्र प्रकाशित किये, जिनमें घीदमतके उच्च सिद्धान्तींका उल्लेख था। उन्होंने ये लेख मागधीं किंवा पाली भाषामें स्तूप, चट्टान और कन्द्राओं में खुद्वा दिये। ऐसे ४० शिलालेख अवतक पाये जाते हैं, जो भारतके मिन्न भिन्न भागोंमें खुदे हुए हैं,

धर्मिकी पवित्रतापर दृष्टि रखने और उसका प्रवार करने के लिये अशोकने एक राजकीय विभाग स्थापित किया था। लोगोंके आचार व्यवहार और गाईस्थ्य जीवन पर दृष्टि रखने और स्थियों तथा युवकोंमें सुशिक्षा फैलानेके लिये भी उन्होंने कर्मचारी नियत किये थे। इसके अतिरिक्त उन्होंने सड़के बनवायों, उन पर वृक्ष लगवाये, कुप' और तालाव खुदवाये, धर्म शालायें निम्मित कीं, ताकि थके हुए पथि-कोंको आराम मिले। पशुभांके लिये पशुगाला, निराधिनोंके लिये बनाधालय, अमणोंके लिये विहार और रोगियोंके लिये विकारसालय खापित किये।

अशोक समस्त मानव जातिको वीद्ध धामेमें दीक्षित कराना बाहते थे, परन्तु तद्यं उन्होंने तक्ष्यार किंवा क्रूरताका प्रयोग न किया, प्रत्युत उपदेशसे काम लिया। यही कारण है, कि उसका सबसे अधिक प्रचार हुआ। एवम् आज दिनभी वह संसा-रक्ते प्रधान धामों में गिना जाता है और उसकी सबसे अधिक अनुयायी रखतेका सीभाग्य प्राप्त है।

भशोकने सिद्धान्तोंका पवित्रताका अक्षत रखनेके लिये बौद्ध धर्म्मत्रन्थोका मागधी भाषामें एक प्रामाणिक अनुवाद भी कराया था। उनकी कन्या और पुत्रने उसोके आधार पर सङ्घामें धर्माप्रचार किया था और वहांसे वह सुमात्रा जावा और ब्रह्मदेश पहुंचा था।

वीद्धोंमें दो बढ़े सम्प्रदाय पाये जाते हैं। अशोकके बाद किन्छकने एक महापरिषद स्मृद्धित की थी। उसने फिरसे आर्मिक प्रत्थोंका संशोधन कराया था। उत्तर प्रिया वाले उसका और दक्षिण प्रशिया वाले बीद्ध अशोकका संस्करण मामाणिक मानते हैं। उत्तरवालोंका सम्प्रदाय उत्तर किंवा महा यन और दक्षिणवालोंका दक्षिण किंवा हीनायन नामसे विख्यात है। ई० स० ११२ में उत्तर पंथ चीनका राजधर्मा हो गया था था। तबसे चीन, तिब्बत, जापान और तातार प्रभृति देशों में उसका प्रचार हुआ और आज भी वहां वही धर्म माना जाता हैं।

अशोकके शिला लेकों में ब्रीस प्रभृति देशों के राजाओं का नामोल्लेक हैं। उनका प्रमाव इतना बढ़ा हुआ था, कि दूर देशके राजाओं ने उनके प्रचारकों को अपने राज्यों में प्रचारकी आज्ञा दे दी थी। शिला लेकों में जिनका नामोल्लेख हैं, उन्हों ने उनके प्रचारकों का स्वागत किया था और उन्हें अपने राज्यों में प्रचारकी आज्ञा दे दी थी।

अशोकने अनेक छोटे छोटे राज्य अपने राज्यमें मिला लिये थे। पाएडप वंशके अन्तिम राजा क्षेमकको-जिसे लक्ष्मी देय भी कहते थे—उनके चौरसेन नामक मन्त्रीने मान पर दिल्लाका सिंदासन दस्तगत कर लिया था। आगे चलकर मेयाए, मान चाड़ और भोटिया इत्यादि राज्यों पर मो अपना प्रमुख स्थापित किया।

अशोकने पहाड़ोंमें गुकार्ये बनवाई थीं। जैन अन्धोंको देख-नेसे पता चलता हैं, कि अशोक प्रवल सेना लेकर दक्षिण की ओर गये थे। नर्सादाके उस पार वेहोल नामक स्थानमें वह उहरे थे और एक पहाड़ी पर देवगढ नामक किला बनवाया था। इसके बाद अनेक खानोंमें किले और कन्द्रायें तय्यार करायी। अन्तमें महाराष्ट्र पर आक्रमण किया। वहां सुदर्शन नामक शक्तिशाली राजा राज्य करता था। उससे बासा नामक स्थानमें युद्ध हुआ। युद्धमें सुदर्शन मारा गया और अशोक विजयी हुए।, उन्होंने नगरको राजधानी बना कर बोरबाहु नामक बौद्धको बहांका शासक नियत किया।

श्रीकने अपने सरदारोंको अधिनायकनोमें सैन्य मेत कर विहार, बगाल, पाएडय, केरल, ताग्ल प्रभृति देशों पर अधि-कार जमा लिया था। विजित प्रदेशोंपर उन्होंने बोद्ध शासक नियन किये थे। राज्य विस्तार, धर्मा प्रचार और गुकार्य बनवानेके लियेहो वे दक्षिण गये थे। जब नक यह काम पूरे न हुए, तब तक वे देनगढ़में रहते रहे और बहीसे अपने राज्यका प्रयन्य करते रहे। बारह वर्षमें यह काम समाप्त हुए। इसके बाद वे पाटलिपुत्र लीट बाये।

देवगढके पास नदीकी एक चट्टानमें अशोकको अपरिमित धन प्राप्त हुआ था। सम्मवतः वह किसी नन्दवंशी राजाका ग्रुप्त

प्रियदर्शी अशोक

भएडार था। अशोकने वह धन किले और गुफायें बनवाने तथा धार्म प्रचार करनेमें व्यय किया था।

अशोकने अपनी चौदह आज्ञायें पेशावरके पास कपदीं गिरिमें, करके पास घवलीमें, गिरिमारको उपत्यकामें, दिल्ली, प्रयाग, वकारा, रिधया और तिरहुत प्रभृति स्थानोंमें कन्दरा, स्तूप और बड़ी बड़ी चहानोंपर खुदबाई थीं। वे सब एकहीं साथ अङ्कित नहीं हुई। उयों उयों बौद्ध धर्म पर अशोककी अद्धा बढ़ती गयी, उयों उयों धर्म सिद्धान्त स्पष्ट होते गये, त्यों त्यों उनमें परिवर्तन होता गया। बारहवीं आज्ञा केवल गिरनार होमें पाई जाती है। अशोकने उन लेखोंमें अपना प्रियद्शीं नाम अङ्कित कराया है। पाठकोंके हिताथ उनका भावार्थ नीचे दिया जाता है।

- (१) त्रियदर्शी राजाकी आज्ञा है, कि पशु बध बन्द कर दिया जाय। हिंसा महा दुष्करमें है। अंतः पूजा किंवा समाजके लिये भी पशुवध न हो। पाकशाला और यज्ञशालाओं में—आहार और पुजय प्राप्तिके लिये लक्षावधि प्राणियों का संहार हुना है। यद्यपि पुजयके लिये पशु बध होना चाहिये या नहीं, इसका सभी ठीक निर्णय नहीं हुआ, तथापि मेरी आजा है, कि अय जीवहिंसा न हो।
  - (२) राजा प्रियद्शोंके विजित अर्थात् चौल, पाण्ड्य, केरल ताम्रमणीं (लड्डा) इत्यादि देश और पृथ्वीमें राजा पन्टियोकस इत्यादि जो मित्र हैं उन्हें विदित हो कि प्रियदर्शीको

दो बातें प्रिय है— सड़कों पर वृक्ष सगवाने और कुए खुदवाने।

- (३) चाहे मेरीप्रजा हो चाहे अन्यकी, जो छोग धर्मका पालन करते हों उन्हें पांच वर्षके बाद प्रायिश्वत करना चाहिये। प्रायक्षितके समय माता, भाई, बन्धु, पुत्र, कलत्र, ब्राह्मण और श्रमण सवींको अपने अपने कर्च व्यसे मुक्त होना चाहिये। उदारत अच्छी वस्तु हैं। अहिंसा सुन्दर है। अपवित्रता और पिशुनता सुरी है।
- (४) सैकड़ों वर्षसे जीव-हिंसा हो रही हैं। छोग ब्राह ण और श्रमणोंकी बात नहीं सुनते। अब राजा डङ्कोकी चोट पर कह रहा है, कि जीवहिंसा बन्द हो।
- (५) धर्मा पालन कठिन कार्य है। मैंने धर्माध्यक्ष नियत किये हैं। वे सर्वसाधारण और पास्तिहर्योंमें, धर्म प्रवार करेंगे।
- (६) आज तक ऐसा न होसका, परन्तु अब मैं चाहता हैं कि मैं चाहे अन्तः पुरमें होऊ या अन्यत्र, प्रत्येक समय प्रजानकी फरियाद सुन सक्र । तद्र्य मैंने कर्माचारी नियन किये हैं। वे प्रजाकी वात मुक्त तक पहुं चायेंगे और मेरे आज्ञानुसार प्रवन्ध करेंगे।
- (७) चाहे जिस धार्मका साधु हो और चाहे जहां रहता हो, उससे कोई छेड़ न करे, क्योंकि सबका एक भात्र उद्देश्य ईश्वरको प्रसन्न करना है।

- (८) पहलेके राजा घूत और शिकार खेलनेमें न्यस्त रहते थे, परन्तु में ब्राह्मण, श्रमण, साधुसन्त और महन्तोंसे मिलने और पुण्य धर्मा करनेमें न्यस्त रहता है।
- (१) पुत्रोत्पत्ति, विवाह, शिष्टाचार तथा अन्यान्य प्रसङ्गों पर लोग ख़ुशी मनाते और दावतें करते हैं, परन्तु यह सब व्यर्थ हैं। कल्याण तो केवल धर्मा मङ्गलसे होता है। खामीकी सेवा, गुरुकी भक्ति, ब्राह्मण अमणको दान और ऐसेही अन्यान्य कर्मा धर्मा मङ्गल कहे जाते हैं।
  - (१०) नाम और देहका स्वरूप मिथ्या है। धर्म पर प्रेम रखना यही सच्चा स्वरूप है।
- (११) प्रियदर्शी राजाका कथन है, कि धरम दानसे बढ़कर कोई दान नहीं है। सेवक और आश्रितोंका प्रतिपालन, माता पिताकी सेवा, मित्र और कुटुम्बियोंका हित और ब्राह्मण तथा अमणोंको सहायना देना-यही धरम दान है। जीवोंकी रक्षा करना यह भी स्तुतिपात्र है।
  - (१२) प्रियद्शीं सब धम्मींका आद्र करते हैं। सबको अन्य धम्मींका निराद्र न कर अपने अपने धर्मपर प्रीति रखनी चाहिये।
  - (१३) प्रियदशींकी, प्राणियोंको कष्ट न देने और उन्हें तृप्त करनेकी आज्ञा, जहां पहुँचती है वहीं विजय प्राप्त करती है। मिश्र, यूनान,और अन्यान्य देशोंके टालोमी, पन्टीगोन, मगस्ट और अल्क्षेन्द्र इत्यादि राजा भी उसे मानते हैं। यह बढ़े आन-

'न्द्भी बात है। सद्गुणकी वित्तय होती है और उसीसे सञ्चा खुब मिलता है। इह लोक और परलोकके लिये ऐसेही सुबकी कामना की जाती है। इस सुबका प्रलयकाल तक नाश नहीं होता।

(१४) देवताओंके प्रिय राजा प्रियदर्शी, यह आज्ञायें अङ्कित कराते हैं।

इस प्रकार परम प्रतापी अशोकने धर्म प्रचार और प्रजा-शासन कर अन्तमें इस नश्वर शरीरका - त्याग . किया । उनके बाद मगधके सिंहासन पर उनका सुयशा नामक पुत्र अधिकढ़ हुआ । उनके वंशजोंने कुछ काल पर्य्यन्त वहां शासन किया, परन्तु अशोकके वाद वह साम्राज्य उत्तरोत्तर श्लीण होता बळा गया । अशोकके शासन कालमें प्रजाको वह सुख और वह शान्ति मिली जो महाभारतके वाद आज तक और कभी नहीं देखी गयी । अशोक "महान्" कहे जाते है, परन्तु अन्य महान् कह-लाने वाले अधोश्वरोंमें शायदही कोई और उनके समान महत्व-का अधिकारो हुआ हो । धन्य है, प्रजाप्रिय प्रियद्शीं महान् राजा अशोकको ।



## के महिहार ।

ख्यात मालवपित राजा भर्तृहरि ई० स० पू० ५७ के करीव उज्जैनमें राज्य करते थे। उनके पिताका नाम था गन्धवंसेन। परदुःख-मञ्जन राजा वीर विक्रमादित्य उनके छोटे भाई थे। उनके गुरुका नाम था चन्द्राचार्य वसुराया। उन्होंने उनके निकट ज्याकरणादि शास्त्रोंका अध्ययन किया था खीर उनमें नियुणता प्राप्त की थी। वे संस्कृत भाषाके किव और विद्वान भी थे।

भर्तु हरि नीन हरिके गुगोंसे युक्त थे। वीरतामें हरि-विण्णुके समान, सम्पत्तिमें हरि—इन्ह्रके समान, और सोद्य्यमें
हरि—स्य्यंके समान। इसके अतिरिक्त वे व्यवहारिक काय्यंकि अनुभवी, सङ्गीत शास्त्रमें कुशल, मिथ्याभिमानसे रहित,
सत्यासत्यके परीक्षक, सूक्ष्म भेदके बाता, बुद्धिमान, विवेकी
और न्याय नीतिज थे। उन्होंने शत्रुओंका विनाश कर देशमें
सद्गुण और धर्मकी वृद्धि की थी। द्या, क्ष्मा, शान्ति, सन्तोय और विनय इन गुणोंसे युक्त थे।

मर्तृहरिके धांठ मन्त्री थे। वे सभी त्रिद्वान थे। सेना-यति भी शूरवीर और विद्वान था। राजसभा विद्वानींसे परि- पूर्ण थी। राज्य-शासन न्यायनीति पूर्वक होता था। किसी पर श्रत्याचार न होता था। प्रजा सन्तुष्ट रहती थी। उपदेश देनेके लिये धर्माचार्य्य नियत थे। सर्वत्र पाठशाला और चिकित्सालयोंका प्रवन्ध था। किसीको किसी प्रकारको कष्ट न था। लोग भर्तृ हरिके राज्यको रामराज्य कहते थे।

संसारमें कोई सर्वगुण सम्पन्न नहीं होता। भतृ हरिमें अनेक गुण होनेपर भी एक महान् दुर्गुण था। वे स्त्रियोंके मोह जालमें इस प्रकार उलके रहते थे, कि राजकाजके लिये .भी उन्हें अवकाश न मिलता था। कोई कहते हैं, तीन और कोई कहते हैं, कि उनके तीनसी रानियां थी। पिङ्गला उनः सबोंमें श्रेष्ठ थी। उसका रूप लावतय अद्भुत था। भर्तृहरि अहर्निश उसीके प्रेममें व्यस्त रहते थे। उनका अधिकांश सम-य अन्तःपुरमें ही व्यतीत होता था। वे उसके सीन्द्य्यांजालमे इस प्रकार जकड़ गये थे, कि उनकी सारासार विचार शक्ति नष्ट हो गयी थी। पिङ्गलाने उन्हें अपने प्रेमजालमें उलभा लिया था और वे उसे अनन्यमावसे चाहते थे। परन्तु चह एक दुराचारिणी दासीके दुःसङ्गसे एक अध्वपालको प्रेम करने लगी थी। कामान्य भतें हरिको इसका कुछ भी पता न था।

महापुरुषोंका कथन है, कि जो मुखपर भूल बतलाता हैं, वहीं सद्या मित्र है। भर्त हरिके ऐसे मित्र अनेक थे। बार बार उनके शुभिविन्तकोंने उन्हें सूचना दी, परन्तु भर्त हरिने उनकी बातपर ध्यान न दिया। मन्त्रियोंके समक्षाने पर भी उनकी

चही दशा रही। न उन्होंने राजकाजही पर विद्येष ध्यान दिया न अन्तःपुरका रहनाही कम किया।

विक्रमादित्य भर्तुं इरिके छोटे भाई थे। वे विद्वान, नीति-मान, शूरवीर, और धर्मिष्ट थे। प्रजा उन्हें आदरकी दृष्टिसे देखतो थी। भर्तृहरिको वे सलाह और शासन कार्य्यमें सहा-यता दिया करते थे। भतुं हरि भी उन्हें बड़ा प्रेम करते थे। उनके भले और भोले खमावको वे अच्छी तरह जानते थे। चिक्रमादित्य, भतुं हरिको पिता और उनकी स्त्रियोंका माता समान समकते थे। यही कारण था, कि वे उनके अन्तः पुरमें विना किसी बापत्तिके बरावर जा वा सकते थे। कितने ही राजकीय विभागोंपर उनका आधिपत्य था। अश्वविभाग के भी बही निरीक्षक थे। वे अपने चातुर्व्या बळले चोर अप्र-माणिक, व्यमिचारी और दुराचारी कम्म चारियोंका पता छगा कर उन्हें दराड दिया करते थे। पिङ्गला जिस अध्वपालको प्रम फरती थी वह अध्वशालामें नौकर था। विक्रमने कई बार ठीकसे काम न करनेके लिये उसे हांट हपट दिखायी थी। उन्हें उसके आचरणपर भी सन्देह हो गया था, परन्तु कोई प्रमाण न मिलनेके कारण बद्यापि कुछ न कहा था।

पक दिन भर्त हरिने विकमादित्यको बुलाकर कहा "विकम! में तुम्हारी धर्मावृत्ति और कर्त व्यपरायणता देखंकर अत्यन्त प्रसन्न हं। तुम शासन करने योग्य हो। प्रजाके हित-चिन्तन में ही तुम सदा लीन रहते हो। मेरी इच्छा है, कि तुम विशे ष रूपसे राजकाजमें भाग छो। मुझे विश्वास है, कि तुम सब फाम योग्यताके साथ करोगे।

यह कहकर भर्तृ हरिने विक्रमको कितनेही अधिकार प्रदान किये। विक्रमादित्य उनके आदेशानुसार शासनकर अपनी योग्यताका परिचय देने छगे। दुराचारी अश्वपाछको यह देखकर बड़ी चिन्ता हुई। वह अपने दुराचरणके कारण उनसे भोत रहा करता था। विक्रमको देखतेही उसे प्रतीत होता था, मानो अभी यह कुछ कहना चाहते हैं।

इस भयको निर्मूल करनेके लिये उसने पिङ्गलाकी शरण ली। पिङ्गलाने अपने प्रेमीकी बात मानली। उसने विक्रमपर दोषारोपणकर उन्हें निकलवा देना स्थिर किया। भर्ते हरिको उसने एक दिन समन्दाया, कि विक्रमादित्यने मुक्त पर अत्याः चार किया है।

विद्वाली वात सुन कर भर्तृ हरिको बड़ा आश्चर्य हुआ। विद्वालय शा। वह जानते थे, 'कि वह' ऐसा काम नहीं कर सकता, तथापि पिङ्गलापर लुक्ध होनेके कारण उनकी विचार शक्ति नए हो गयी और उन्होंने उसकी वात सच मान ली। उन्होंने विकामको बुलाकर कटु बचन कहे और उनका तिरस्कार किया। आईकी वार्ते सुन, विकाम दद्ग रह गये। उन्होंने कहा,—"आप यह कैसी वात कहते हैं ! मैंने स्वप्रमें भी बुरा विचार नहीं किया। मैंने भूलकर भी नीति विरुद्ध आचरण नहीं किया। मुझे आपको वात सुनकर बड़ाः

الرواله ا

बाश्चय्यं होता है। मेरी नीतिरीति आप जानते हैं। आपका संदेह निमूल हैं। मैं ऐसां पाप कदापि नहीं कर सकता। शिव ! शिव !! अन्तःपुरमें मेरा अनीति-आचरण ! आप क्या-कहते हैं ?"

"अभी समुद्रने मर्ट्यादा नहीं तजी। अभी सूर्ट्य पश्चिममें नहीं उद्य होते। अभो सिंह घोस नहीं खाता। अभी हंस कागको चाल नहीं चलता । अभी काष्ट जलमें नहीं द्वंता। अभी सन्तोंने द्या और चन्द्रने शीतलता नहीं तजी। अभी प्रलय नहीं हुआ। मैं माता समान विङ्गलापर अत्याचार कैसे कर सकता हूं ? आपके हृदयमें यह सन्देह क्यों 🗸 उत्पन्न हुआ ? मैं तो सदा आपकीं केवा करता रहा हूं। आप को पिता और पिङ्गलाको माता समान समऋना रहा हूं। श्रुति स्पृति और नीतिके अंजुसार आपके प्रति जो मेरा कर्तव्य है, वह निरन्तर मैं पालन करता रहा हूं। उसके विपरीत आंचरण मैंने स्वप्नमें भी नहीं किया। आपके शब्दोंने बज्र प्रहारका काम किया है। मेरा हृद्य टूक टूक हो रहा है। मैं आपके पुत्र स-मान हूं। . मुक्तपर ऐसा सन्देह न करिये।"

भर्तृ हरिने पूछा—"कुछ तू अन्तःपुरमें गया थां कि नहीं ?"

विक्रमने कहा,—"नहीं, कल मैं गया ही नहीं। आपसे राज-सगामें भेट हो चुको थी, अतः वहां जानेकी आवश्यकता ही नहीं पड़ी। साथही कल शिवरात्रि थी अतः मैं शिवपूजन करता रहा, मुक्ते समय भी न था, जो मैं वहां जाता।" भर्तृहरिने कहा,—"यदि यही वात है तो तू महाकालेश्वरका महोत्सव देखने क्यों न गया था ?"

विक्रमने कहा,—"मैं एकान्तमें शिवपूजन करता हूं, यह तो आप जानतेही हैं। मुझे अवकाश ही न मिला। भवकाश मिल ता तो मैं अवश्य वहां जाता।"

दोनों भाइयोंमें इसी प्रकारको वात हुई, परन्तु भर्त हरिका सन्देह दूर न हुआ। पिङ्गळाको वात उनके हृदयमें चैठ गयी थी। उन्हें विक्रमकी वात असत्य प्रतीत हुई। विक्रमको उन्होंने उन्नेने निकल जानेकी आहा दी।

विक्रमने दुःखित हो कहा,—"रामचन्द्र पर जैसी भरत और लक्ष्मणकी भक्ति थी, युधिष्ठिर पर जैसी अर्जुन और भीमकी भक्ति थी, वैसीही आप पर मेरी भक्ति है। आप विचार शून्य हो, मुक्त पर दोवारोपण करते हैं यह देखकर मुक्ते बड़ा दुःख होता है। दग्ड तो मुक्ते आप पेसे भी दे सकते हैं। मैं आपका दासानुदास हूं और आप मेरे माता, पिता, खामी, भ्राता, सभी, कुछ हैं। अन्तः पुरमें में आज तीन रोजसे नहीं गया। पिङ्गलाकी दासीको मैंने देखा तक नहीं। यह सब प्रपञ्च जाल है। मुझे मिथ्या कलङ्क लग रहा है, अतः परिताप हो रहा है। आप समान विचारवानकी बुद्धि पलटते देखकर मुझे कुशङ्का हो रही हैं। कहीं मालद देशका अकल्याण न हो! आप पर कोई आपत्ति न आ पड़े ! विपत्ति आनेके पूर्व मतुष्य की बुद्धि इसी प्रकार विषठ जाया करती है।

भर्त्हरिने क्रं द्व हो कर कहा—"वस विक्रम, अधिक न बोल ! तेरे असत्य भाषण से मेरे श्रवण अपवित्र हो रहे हैं। मैं तेरी एक भी बात नहीं सुनना चाहता। तू इसी समय मालव भूमिसे निकल जा !"

विक्रमने कहा—"अवश्य में मालव भूमिका त्याग कर्जगा। अब में यहां एक घड़ी भी नहीं ठहर सकता। जिसके अन्तः करणमें कुविचार तक नहीं उत्पन्न हुआ, जो भाईको पिता और उसकी स्त्रीको माता समक्त कर पुत्रवत् आवरण करता रही, जो अपनेको आदित्यवत् शुद्ध समकता है, जो अलएड ब्रह्म-चर्च पालन करता है, उस पर नीच प्रपन्नी और शास्त्र निन्दित स्त्रीको वात सुन, दोपारोपण करना घोर अन्याय है। कुछ भी हो, मुक्ते आपकी आझा शिरोधार्ट्य है। में मालवभूमिका त्याग करनेके लिये तय्यार हूं। दैव-योगसे यदि कभी सत्या-सत्य मालम हुआ तो आपको बड़ा पश्चाताप होगा। और कुछ नहीं कहना चाहता। ईश्वर आपका कल्याण करे!"

इतना कह कर विक्रमादित्य नगरसे निकल पड़े। जनता हाहाकार करने लगी। सेनापति, मन्त्री मण्डल और उच्च पदा-धिकारियोंको बड़ा खेद हुआ। सब लोग शोक सागरमें निम सहो गये। जो यह बात सुनता वही ज्याकुल हो उठता। चारोंकोर पिद्वला और मतिश्रष्ट मल हरिकी निन्दा होने लगी।

विक्रमादित्यके न रहनेके कारण राज्यमें अन्यवस्या दिखाई देने लगी। भर्त हरिका अब भी वही हाल था। मन्त्रियोंने उन्हें

वारम्बार समकाया, परन्तु कोई फल न हुआ। राजकाजकी , ओर उनका ध्यानही नथा। प्रजाको उनके दर्शनही न होते थे। जिस दिन वे राज सभामें उपस्थित होते, वह दिन बढ़े सौभाग्यका समका जाता था।

पक दिन भ्रतृंहिर न्यायासन पर बैठे हुए थे। इधर उधरकी बातें हो रही थीं। इतनेमें कलावन्ती नामक वेश्याने एक अमर फल लाकर उन्हें भेट दिया। वह फल देखकर भर्तु-इिको वड़ा आश्चर्य हुआ। एक वार् पहले भी वह उनके पास आ चुका था। उन्होंने वह पिङ्गलाको दे दिया था।

वह फल शान्तिराम नामक ब्राह्मणको किसी ऋषिने दिया या। ब्राह्मण द्रिरद्रो था। उसने विचार किया, कि यह फल मैं खार्ज गां तो अमर होकर मुक्ते अन्त तक भिक्षा मांगनी पड़ेगी। इसे भर्त हरि समान राजाको देना चाहिये, जिससे वह अमर हो मजाको सदा सुख देत रहें।

शान्तिरामने यह विचार कर वह फल भर्तु हरिको भेट दिया था। भर्तु हरिने विचार किया, कि यह पिङ्गलाको देना चाहिये। पिङ्गला जाकर अजर अमर रहेगी तो सदा सुख देगी। पिङ्गलाने उसे ऐसाही विचार कर अश्वपालको दिया। अश्वणलने कला बन्तोको दिया और कलावन्तीने फिरं उसे भर्तु हरिको दिया। उसने सोचा, कि यह फल जानेसे मुझे अमर हो सदा वेश्या वृत्ति करनी पढ़ेगी, अतः यह भर्तु हरिको देना चाहिये।

वास्तवमें मर्तृहरि ही वह फल खाने योग्य थे अतः लौट

खीट कर वह उन्होंके पास आया। उन्होंने जब वेश्यासे पूछा, तब उसने वतलाया, कि मुक्ते, अश्वपालने दिया था। अश्वपा-लसे पूछने पर भीत हो उसने भी सन्धा हाल वतला दिया। मर्च हित्ने उसी समय पिङ्गला और उसके गुप्त प्रेमका भी पता लगा लिया। पिङ्गला की एक दासी द्वारा भी यह वात प्रमा-णित हुई। भर्च हिरके क्रोधका वारापार न रहा। उनके हृदयमें पिङ्गला और संसारके प्रति एक साथही घृणा उत्पन्न हो गयी।

पिङ्गलाको इन वातोंका अभी पता न था। भर्तृहरि भाव-को छिपा कर नियमानुसार उसके पास गये। वातहो वात उन्होंने अमर फलकी वात निकाली। पिङ्गलाने कहा—"उसे तो मैं उसी समय खा गयी थी।"

भर्त हरिने जब सन्देह प्रकट किया, तब वह शपथ लेकर उन्हें विश्वास दिलाने लगी। भर्त हरिको उसका यह चरित्र देखकर बड़ा कोध आया। उन्होंने अमरफल उसके सम्मुख रख दिया। अमरफल देखकर पिङ्गला केंप गयो और दासोको दोष देने लगी। अन्तमें दासी और अश्वपालको वातोंसे उसका अपराध प्रमाणित हो गया। पिङ्गला यह सब देखकर सुख गयी। उसके पापका घड़ा फूट गया। अपने बचनेका कोई उपाय न देखकर, वह श्रमा प्रार्थना करने लगीं।

भर्तृहरिने कुद्ध हो कहा,—"हे व्यक्तिचारिणो [ तुहै घि-कार है ! तू बड़ी दुष्टा निकलो । मैंने तुहै अपना तन मन धन अपीण कर दिया था। अपने प्राणसे अधिक समस्त तुहै । A) (A)

यह अमर फल दिया था। तू पापिनी है, यह तेरे योग्य न था, मैंने बड़ी भूल की थी। परमात्माने मुक्ते साववान करनेके लिये ही यह सब किया है। पिङ्गला ! तूने किञ्चित भी विचार न किया ? सब रानियोका सुकत्पर समान अधिकार था। सक पर मुक्ते समान भाव रखना चाहिये था। मैंने सर्वोका निरा-इर किया। किसीकी ओर आंख उठाकर भी न देखा। तुकी को सब कुछ समभा। तुम्हे ही अपना तन मन अर्पण किया। तुक्ते प्राणसे अधिक चाहना रहा, परन्तु तूने मुहे धोखा दिंया, तूने मुम्तसे कपट किया। तूने मेरे प्रेमका कुछ न समभा और नीच अर्वपालको प्रेमी बनाया। इसमें दासीका कोई द्योष नहीं। पतिव्रताको व्रह्मा, विष्णु और महेश भी विचलित नहीं कर संदते। सच्चे बज्रमय अन्तः करणको विचलित करने का किसीमें सामध्ये नहीं है। तू स्वयं दुराचारिणी है। तेरा मुख देखना भी पाप हैं। तूने दोनों कुल कलिंदुत कर दिये। तेरे मोह-जालमें पड़कर मैंने बड़ा पातक किया है। अब मैं इस पापका प्रायश्चित कह गा। तूने मुक्ते भाज अमृत्य शि-क्षा दी है। तेरा भी कौन दोष! सारा दोष मेरा है। मैंने पत्थर को हीरा और मुलम्मेको सोना समका । वस, अब मैं तेरा मुह नहीं देखना चाहता। तूने मेरी मोह-निद्रा भङ्ग कर दी। अव मैं सदाके लिये जाता है। महल तेरा और अश्वपालका है। बस, और कुछ नहीं कहना।"

यह वह कर भर्ति हिंद पिङ्गलाके पाससे चले आये। उ

के हृद्यमें भयङ्कुर आन्दोलन हो रहा था। किसी क्षण वे पिङ्गलाका और किसी श्रण अपना दाय निकाल रहे थे। तरह तरहके वित्रार उठते और छोप हो जाने थे। उन्हें इस समय विकासादित्यका स्मरण हो आया। उन्हें विश्वास हो गया, कि वह निर्दोष था। रह रहकर वे पश्चाताप और खेंद करते लगे। एक एक करके विक्रमकी सब बातें उन्हें याद आ गयीं। वे कहने लगे - "अहो ! मैंने बड़ा बुरा किया। उस स-मय मेरी बुद्धिपर पत्थर पड़ गये थे। मैंने विङ्गलाको वात मान छी। मैंने अकारणही उसे निर्वासित किया। विवारे विक्रमको मालव भूमि त्याग करनी पड़ी। न जाने आज वह कहां और किस दशामें हो। हे विकम! आज तेरी वातें सत्य निकलीं। मैंने मयङ्कार भूच को। विङ्गचाने मुक्ते वास्तवमें घोखा दिया। मैंने व्यथ ही निरपराद्य पर दोषारोपण किया। उस धार्म-स्ति वालकको निर्वासितकर मैंने घार पाप किया है। हे विकमा-दित्य ! आंज तेरे कथनानुसार हो मुके पश्च नाप हो रहा है। है यन्यो । आज में शोक सागरवें हुव रहा है। सुद्दे नेरो वाने याद भारहीं हैं। मैंने तुम्त न कन्ने योग्य दातें अदीं। वास्तवमेंतेस हृदय टूक टूक होगया होगा। मैंने वड़ा अनुवित कार्म किया। मेरी बुद्धि वास्तवमें भ्रष्ट हा गयो थो। हे विक्रय! नेरा जगन सर्वेषा सत्य था। रामचन्द्र पर जैसी छश्मणका निक यो, चैमो ही मुक्त पर तेरी मक्ति था। लङ्गण ने मृक्तिंत होने पर रामका जैसा दु:ख हुआ था, आज तेरे लिये मो मुहे वं नाहो दु:व हीरहा

हैं। रामचन्द्रने ठीकही कहा था, कि स्त्री और मित्र अनेक मिल सकते हैं, परन्तु सगा भाई नहीं मिलं सकता। हे रघुवीर! आपके चचन सत्य हैं। मैंने स्त्रीके लिये अपने भाईको स्त्रो दिया।

इस प्रकार पश्चात्ताप कर भर्तृहरि कहने लगे—"हे मन ! तू विषय-लोलुप था। तेरी तृष्णाका वारापार न था। तुम्ने भाज यह उचित शिक्षा मिली हैं। चल, अब एकान्तमें महे-श्वरका ध्यान कर! राज-पाटका मिथ्या मोह छोड़ दे। अब विलम्ब करना व्यर्थ है। अभी कुछ नहीं विगड़ा। पापका प्रायश्चित हो सकता है। अभी समय है। देर न कर, फिर क्या होगा ?"

इसके बाद भर्तृहरिने बह अमरफल ला लिया और कीपीन धारण कर बन जानेकी तैयारीकी। उसी समय सेनापित और मन्त्रीगण आ पशुंचे। उन्होंने उन्हें बन न जानेके लिये बहुत समक्षाया, परन्तु कोई फल न हुआ। भर्तृहरिने कहा—"इस मायामय संसारमें कोई किसीका नहीं है। कोई बस्तु सच्ची नहीं दिखाई देती। सभी मिथ्या है। राज मूठा, राजका काज मूठा, स्त्री मूठी, स्त्रीका स्नेह मूठा। जितने रूप रङ्गवाले दृश्य पदार्थ हैं, वे सभी मूठे हैं। ऐसी कीन बस्तु निर्भय है, जिसका में आश्रय लूं! भोगमें रोगका भय, कुलमें प्रतित होनेका भय, द्रव्यको नाशका मक्त बलमें शत्रुका भय, गुणमें बलका भय, रूपमें बृद्धत्वका भय, शरी रको मृत्युका भय, इस प्रकार सब वस्तु भयान्वित है। भय

रहित है तो केवल वैराग्य। मैं उसीका आश्रय ग्रहण करूँ गा अब मैं गङ्गाके तट पर वैठकर तप करूं गा, जिससे यह बावागमन-जन्म मरणका। बन्धन छूट जाय। पिङ्गलाने आज मेरी मोह-गिद्रा भङ्गकर दी है। मुझे आज कर्त्त व्य पथ सूक्त पड़ा है। मैंने जी निश्चय किया है, वही करूं गा। वस अव और अधिक कहने सुननेका समय नहीं है।

न वैराग्यात्परं भाग्यं, न बोधाद परः सस्ता । न हरेर पर स्नाता, न संसारात्परी रिपुः॥

वैराग्यसे उत्कृष्ट सीमाग्य नहीं है, ज्ञानसे बढ़कर और मित्र नहीं हैं। महेश्वरके अतिरिक्त और कोई रक्षक नहीं है और संसारसे बढ़कर कोई शत्र नहीं है।

यह कह कर मर्तृहिर जङ्गलकी ओर चल पड़े। चारों ओर हाहाकार मच गया। प्रजा दर्शनार्थ उमड़ पड़ी। रानियां विलाप करने लगीं। पिङ्गला भी रोने पछताने और पछाडे काने लगीं, परन्तु भर्तृहिरिने किसीकी ओर ध्यान न दिया। लोग बड़ी दूर तक उनके साथ गये और अन्तमें सममाने उमाने पर लीट आये। सर्वत्र उदासीकी काली घटा छा गयी। नगर शून्य और श्रीहीन मालूम होने लगा। लोगोंके मुख माइल पर विषादकी कालिमा प्रदर्शित होने लगी।

भर्तु हरिके मन्त्रीगण सुयोग्य और कार्य्यद्स थे। उन्होंने विकमादित्यकी जोज करायी और जव-तक वे न मिले तय तक राज्यका प्रवन्ध करते रहे। विक्रमने साकर शासनकी वागहोर अपने हाथमें ली। राज्यकी अवस्या उस समय अच्छी न घी। चारों आर अध्यवस्या आर निष्ट'त्वजना दिलाई दे रही घी। विकासके प्रवन्थिस शीवही उसको दशा सुधर गयी। पुन: उउजैन 'नगरी लक्ष्मीको मुर्चि वन गयी।

मर्तृहरिने नगरसे निकल फर घोड़ड़ चनकी गेह ली। अराज्यमें मच्छोन्द्रनाथ और गोरणनाथ का आश्रम था। वे प्रसिद्ध हडयोगी सिद्ध थे। भतृहरि उनके पास गये। पहले गोरणनाथने उनके वेराण्यकी परीक्षा ली। वादको मच्छोन्द्रनाथने एक शिष्पके साथ रानियांके पास उन्हें भिल्ला मांगने भेजा। भर्तृहरिका वेराण्य अटल था। वे निर्विकार भावसे मिक्षा मांग लाये। गोरण्वनाथ और मच्छोन्द्रनाथको जय विश्वास हो गया, कि भतृहरिका वेराण्य क्षणिक नहीं है, नय उन्होंने उन्हें मन्त्रापदेश दिया। राजेन्द्र भर्तृहरि योगाभ्यासमें प्रहत्त हुए और ब्रह्मानन्दमें लीन रहने लगे।

ं उड़तेनके पास एक गुफा है। यह भर्तृहरि गुफाके नामके विख्यात है। भर्तृहरि उसमें इस्त्र फाल तक तप फरते रहे थे। इसके अनिरिक्त वे इस्त्र हिन सोराष्ट्र में भो रहे थे। सौराष्ट्र वर्तमान काडियावाइके अन्तर्गत है। यहा प्रभासपाटनमें विख्यात सोमेश्वर किया सोमनाथ महादेवका मन्दिर है। वहां से सात आठ मील पर गोरलमड़ो नामक श्राम है। उत्तरा वस्त्रामें गोरलनाथका आश्रम वही था। भर्तृहरि भी उनके पास वहां योगा-भ्यास करते रहे थे।

भर्त हरि विद्वान, श्रास्तिक और ज्ञानो पुरुष थे। विङ्गलाके दुर्व्यवहारने उनको मोह-निद्रा मङ्ग कर हो। उन्होंने विङ्गला के साथही राजपाट, ऐश्वर्य और संसारका भी त्याग कर दिया। वे ज्ञानो थे। अतः उन्हें आत्म-कल्याणका पथ प्रहण करते देर न लगी, परन्तु सब लोग वैसा नहीं कर सकते। जो लोग विषय सुबकोही सर्वस समकते हैं, जिनमें सारासार विचार शक्ति नहीं हैं, जो यह नहीं जानते, कि आत्मकल्याण किस प्रकार हो सकता हैं, वे आजन्म स्त्रियोंके मोह-जालमें उलके रहते हैं और दु:खम र जोवन व्यतीत करते हैं।

संसारमें पति-पर्-रता पतिवना साध्यो स्त्रियां मी होती ी, तथापि प्रतापक विना परोक्षाके उनका विश्वास न करना चाहिये। मनुष्यका त्रितः चञ्च र होता है। यदि उसे धामे और नीतिका सतत उबदेश मिला करता है, यदि उसका समय सरसङ्ग्रे व्यनीत हाता है, तम ता वह सहाबारी रहता है, धायधा उसे पड़दने देर नहीं लगती। मन मनुष्य की नीचेकी भार है जाना है। यदि उसे सर्वाचारी और सर्गुगो चनानेका उद्याम किया जाये तो वह आवामा हुपुँणो आर दुराचारी यम लगता है। लियोंका नियममें रखन के लिये उन्हें सर्वहा ल चर्नि आर धन्त्रका उपरेत देने रहता चान्त्रि । सद्प्रन्याँ यः पटन, पार्नमध्योमा अवग और सत्मकृषः नीन वार्त रहती विशापनित नहीं हा सकतो। उनको रलाका यहाँ सर्व भी। बीर मरल उराय है ,

. भर्तृ हरि नीति, श्रृंगार और वैराग्यमें पूर्णताको पहुंच खुके थे। इन तीनों विषयके वह ज्ञाता, अनुभवी और प्रवीण पण्डित थे। उन्होंने तद्विषयक तीन शतकोंकी रचना की है। उनके शतक भाव और भाषामें अद्वितीय हैं। उनकी सरलता उत्तमता और गम्भीरता वही समम सकते हैं, जो उन्हें जानते हैं। उनमें अनुपम उपदेश, हृद्य स्पर्शी वातें और मार्मिक वर्णन कृट कुटकर भरा है। भर्तृहरिका यह काव्य उच्च विचारोंसे परिपूर्ण है। उनकी रचना और वर्णन शैळी सरळ है। उनमें किसी प्रकारकी श्रींचतान नहीं की गयी। संस्कृत भाषामें अनेकानेक प्रन्थ हैं, परन्तु शतकोंके समान सरल और विचार पूर्ण बहुत कम हैं। उन्हें जितनाही पढ़िये, उतनाही अधिक आ-नन्द प्राप्त होता है। वारम्बार-पढ़नेपर भी जी नहीं भारता और फिर पढनेकी इच्छा होती है।

जिस पुरुषका संसारमें जी न लगता हो, उसे श्रांगरमें अवृत्त करनेके लिये भर्तृ हरिका श्रांगारशतक पर्याप्त है। सु-भाषित वक्ताके लिये नीतिशतक और वैराग्यवान मनुष्यके लिये वैराग्यशतक सर्वस है। शतकोंके अतिरिक्त वाक्य प्रदीप नामक स्याकरण विज्ञानका एक अमूल्य प्रन्थ भी उन्होंने रचा है। पार्णिन व्याकरणके पजञ्जलकृत महाभाष्यपर उनको कारिका है। भट्टीकाल्य भी उनके नामसे प्रसिद्ध है, परन्तु उसके कर्ता में विषयमें मतभेद है। कुछ भी हो भर्तृ हरि विद्वान, कवि और जानी पुरुष थे। पृथ्वीपति चहुधा मुद्ध और लोल्प होते हैं।

भर्तृहरि न्याद्धन

मर्ट्रहिकी विद्वता और निस्पृहता देखकर अवाक् रह जाना पड़ता है। अमरफल खानेके कारण वे अमर बतलाये जाते हैं। इसमें सन्देह हो सकता है, परन्तु यह तो खीकार करना ही होगा, कि उनका नाम अमर है।



### र्वे भीर विक्रमाहित्य । हि. १९ चान-चान-छान-चान-छा

िर-दुःख-भञ्जन घीर विक्रमादित्य मालव पति गन्ध वंसेनके पुत्र थे। घे भर्त हरिके छोटे मार्ड थे बीर उन्होंके संरक्षणमें प्रतिपालित हुए थे। चन्द्राबार्य ने उन्हें भी भर्त हरिके समान ही उचकोटिकी शिक्षा ही घी। उज्जय-नीमें जिनने घीर जीर विद्वान राजा हुए, उन सबोंमें विक्रमा-दित्य थेए पहें जा सकते हैं। वे विद्वान, श्रेष्ट्रपक्ती, महागूर चीर, पराक्रमी, नीतिज्ञ, घार्मनिष्ट, सहयासत्यके परीक्षक, सूक्ष्म नेहोंके ज्ञाना, बुद्धिमान, विधेकी, साउन्नी, उत्नाही शीर परोष-कारी थे।

कार्योसे प्रजाको बड़ा लाभ होता था। सभी उन्हें प्रेम और साद्रकी दृष्टिसे देखते थे!

विक्रमादित्यका प्रारम्भिक जीवनकाल इसी प्रकार गान-दसे ध्यतीत हुआ। कुछ दिनोके बाद मर्ल्यहिरकी प्रिय पत्नी पिड्नलाने दोवारोपणकर उन्हें मिथ्या कलङ्क लगाया। अन्तर्में (देखें। मर्ल्यहिर चरित्र) उसीके कारण उन्हें निर्वासित होना पड़ा। मर्ल-हरिकी अनुचित आक्षा शिरोधार्य कर उन्होंने मालव भूमित्याग दी।

मालवभूमिका त्यागकर वे वारों ओर भ्रमण करने लगे।
कुछ ही दिनोंके बाद पिङ्गलाको दुश्चरित्रतासे शुक्ध हो मर्ल् हरिने राजपाट छोड़ दिया। लोगोंके समम्माने सुम्माने पर भीवे उन्जीनमें न रहे और अरण्यमें जाकर तप करने लगे। मालक
भूमिका कोई खामी न रहा। वैतालने वड़ा उत्पात मचाया।
मिन्त्रयोंने विक्रमकी खोज करायी। वे उन दिनों गुजरातमें
थे। वहांसे आकर उन्होंने शासन भार ग्रहण किया। और
राज्यमें शान्ति स्थापित की।

हीर वैतालने वड़ा उत्पात मचा रक्ला था। विक्रम उसका सच हाल सुन चुके थे। विक्रमने युक्तिसे काम लेना स्थिर किया। उसे भोजनादिक दे, वह बहुत दिनों तक सन्तुष्ट करते रहे। अन्तमें वह उनका सहायक वन गया और उन्हें समय समय पर सहायता देने लगा।

इसके बाद विकासने यथाविधि अपना अभिषेक कराया। अभिषेकके बाद कई विद्रोहियोंको पराजित कर अपने बाह्

बलका परिचय दिया। इतनाही कर वह बेठ न रहे। उन्होंने उत्कल, बङ्ग, कच्छ और गुजरात प्रसृति देशोंको अधिकृत कर अपने राज्यका विस्तार षढ़ाया । उन दिनों भारतमें शक जातिका प्रावल्य बढ़ता जा रहा था। शक लोग मध्य पशियाके निवासी थे। भारत उनसे आकान्त हो रहा था। एकके वाद एक प्रदे-शोंपर वे अधिकार जमाते जा रहे थे। उत्तरीय भारतमें प्राय: उन्होंका अधिकार था। दिल्ली उनकी राजधानी हो रही थी। विक्रमादित्यने उन लोगोंकी गति रोकनेमें बड़ा काम किया। न्त्रेचल उनकी गति ही नहीं रोकी, षल्कि उन्हें अपने याहु बलसे भारत वर्षसे मार भगाया। दिल्लोके पश्चिममें विक्रमादित्यका शक लोगोंसे एक महा संप्राम हुआ। उसमें उन्होंने उनकी शक्तिका सर्वनाश कर दिया। इस विजयसे विक्रमके गौरवमें वड़ी वृद्धि हुई। उन्होंने इसे विजयके हर्षमें अपना संवत् चलाया, जो विक्रम संवतके नामसे विख्यात है और समस्त आरतमें व्यवहृत होता है। हमारा दीपावली त्योहार सम्भवतः उसी विजयका वार्षिकोत्सव है।

विक्रमादित्य केवल अपनी बीरताहीकें लिये नहीं विख्यात हैं। बीरताफे साथही उनमें विद्वता और विद्या प्रेम भी था। उन्होंने देशमें संस्कृत भाषा और अन्यान्य विद्याओंका जोरोंके न्साथ प्रचार किया। अनेक विद्वान, कवि और तत्ववेत्ताओंकी आश्रय प्रदान कर उन्होंने उन्हें काव्य रचना और प्रन्थ प्रणयनके ालये उत्साहित किया।

てるばんか

ज्योतिर्विद्यापरण नामक अन्य देखनेसे ज्ञात होता है, कि
८०० छोटे छोटे राजा विकामके अधीन थे और उन्हें कर देते
थे। उनकी राज सभामें १६ वाचाल पिएडत, १० ज्योतिषी ६
वेद्य और १६ वेदपाठी विद्वान थे। उनमें भी धन्यन्तरि, श्रपएक, अमरसिंह, वंतोल भट्ट, घट व्हर्पर, कालिदास, वराहमिहिर
वरहिच और शहु यह मुख्य थे और वे सभाके नवरत कहे
जाने थे। उनकी सेनामें १० करोड़ अध्वारोही ३ करोड़ पदचर,
२४३०० हाथी और नीका सेन्यमें ४ लाल सेनिक थे। इसो
भवल सेनासे ६५ शक सरदारोंको पराजित कर उन्होंने शकारि
नाम धारण किया था।

विक्रमादित्यके राज्यमें प्रजा इतनी सुजी हुई कि सुशासनमें भी वे अद्वितीय हो गये। देशको शत्रु ऑसे बचाने, विद्या प्रचार करने, विद्वानोंको आश्रय देने और राज्यकी व्यवस्था, करनेके कारण उन्होंने बड़ी ख्याति प्राप्तकी। लोग उनके राज्यकी राम राज्यसे तुल्ना करने लगे और देशान्तरोंमे भी उनका नाम, हो गया।

विक्रम निरन्तर प्रजा-हितमें प्रवृत्त रहते थे। उनके राज्यमें कोई दीन और दुःखी न रहने पातां था। किसी पर अत्याचार न होता था। सभी उनके ज्यवहारसे सन्तुष्ट रहते थे। वे खयं रात्रिको वेश वदल कर नगरमें घूमते और दुराचारियोको दएड देते थे। कहीं अन्याय और अनीतिका नाम भी न सुनाई देता था। राज-कर्मचारी प्रजाको कष्ट न दे सकते थे। कोई रिश्वत

-t-)[67

न हो सकता था। प्रजा सब तरहसे सुखी थी। प्रजाका कष्ट दूर करनेके लिये विक्रम स्वयं बड़ा कप्ट उठाते थे। कोई दीन स्रीर दु:खो दिखाई देता तो वे जिस तरह होता, उसका कप्ट दूर करते । यहीकारण थां, कि लोग उन्हें पर-दु:ख-भञ्जन कहते थे ।

प्रजाको सन्तुष्ट करनेसे राजाका जितना नाम होता है, उतना श्रीर किसी वातसे नहीं होता । विक्रम यह समभते थे और तद्वसार आचरण भी करते थे। उनका सुवश दिग्दिगन्तर्मे व्याश हो रहा था। रोम देशके आगस्तल सीजर नामक राजासे उनकी किन्नता थी। उन्होंने श्रीक भाषामें एक पत्र लिख कर अपने दूतहारा उनके पास भेजाथा। दक्षिण भारतके लोग उन दिनो उस देशके साथ व्यापार करते थे। विक्रमका इसी प्रकार अन्य देशोंसे भी सम्बन्ध था और युरोपके बहे यहे राजे महाराजे उनके मित्र थे।

उन हिनों भारतमें हौद्ध धर्मका प्रावस्य था, परन्तु चिक्रमा-दित्य शैव मतावरुग्वी थे। उनकी कोई ऐसी विश्वस्त जीवनी नहीं मिलती, जिससे विशेष हाल जाना जा सके। आज दो हजार वर्ष व्यतीत होने पर भी उनकी कीर्ति नप्ट नहीं हुई, इसीसे उनके गौरवका अनुमान किया जासकता है। आज भी उत्तरीय भारतके प्रत्येक आर्थ्यगृहमें उनका नाम वहे आदरके लाथ स्मरण किया जाता है और वर्चोंको उनके पराक्रमकी कथायें वहे अतु-रागसे खुनाई जाती हैं।

LOS TO SERVICIONS

# 

ुं ह्यारम प्रतापी अवन्तिराज भोज विक्रमादित्यके ही वं-भे 🕸 ्शज थे। उनके पिताका नाम सिन्धुल और माता को नाम पद्मावती था। उन दिनों मालवदेशकी घारानगरी राजधानी थी। भोजको जन्म सिन्धुलकी वृद्धावसामें हुआ था। सिन्धुलके मुञ्ज नामक एक छोटा भाई था। जब भोज की अवस्या पांचही वर्ष की थी, तब सिन्धुलका शरीरान्त हुआ। मृत्युके समय सिन्धुलने विचार किया, कि भोजको, राज्य देने से मुझ असन्तुष्ट हो जायगा और सम्भव है; कि वह उसे मार भी डाले, अतः मुञ्जकोही राज्य देना चाहिये और मोजको उसके संरक्षणमें रखना चाहिये। तद्युसार उन्होंने व्यवस्था भी कर दी। भोजको सी'पकर उन्होंने मुझसे कहा—''इसें' अपना ही पुत्र समकता। मेरा उत्तराधिकारी यही है। मेरे बाद इसीका अभिषेक होना चाहिये। पछतु यह अभी अवीध वालक है। जब तक यह बड़ा न हो, तब तक तुम राज्य करो। जय वडा हो तव राज्य इसे सी'प देना। मुझे विश्वास है, कि तुप मेरो इस अन्तिम आज्ञाका पाळन करोगे।"

यह कहकर सिन्धुलने प्राण त्याग दिये। उनके बाद

सिंहासनारु हो मुझ राज्य-शासन करने लगा। उसके जयन्त नामक एक पुत्र था। भोज उसीके साथ रहने और विद्या-भ्यास करने लगे। मुझके हृद्यमें अवतक किसी प्रकारका दुर्भाव न उत्पन्न हुआ था। जयन्तके समान ही वह भोजका श्रति पालन करता था। भोज बड़े मेधावी थे। अपनी प्रकार बुद्धिके कारण वे कुछही दिनोंमें अनेक शास्त्रोंके ज्ञाता हो गये। वे बड़े होनहार दिखाई देते थे। उनकी छुद्धि और चञ्चलता देख कर लोग चिकत हो जाते थे। समस्त जनता उन्हें प्रेम और आइरकी दृष्टिसे देखती थी।

एक दिन मुझकी राज समामें एक उपोतिषी उपसित हुआ।
मुझने उसे भोजकी जनमपत्रिका दे उनका भविष्य पूछा। उपोतिषोने मह गणना कर कहा—"राजन्! मैं तो एक साधारण
ब्राह्मण हूं। भोजके सौभाग्यका खयं विधाता भी वर्णन नहीं कर
सकते। यह परम प्रतापी और यशसी होंगे। ५५ वर्ष ७ मास
और तीन दिन दक्षिण सहित गोंड देशमें राज्य करंगे।"

मुखनो यह सुनकर तत्काल बड़ा हर्ष हुआ। उसने ज्योतिषीको सन्तुष्ट कर विदा कर दिया। कुछ दिनोंके बाद उसकी मित पलट गयी। भोज अब कुछहो दिनोंमें राज्य ले लेगा—
यह जानकर यह चिन्तित हो उठा। उसके हर्यमें राज्यका
लोभ समा गया। ज्यों ज्यों समय बीतता गया, त्यों त्यों उसकी चिन्ता बढ़ती गयी। भोजको देखतेहो वह स्थ जाता था।
उनकी चिद्रता भीर घीरता देखकर उसे हर्षके बड्ले परिताय

होने लगा। अन्तमें उसने भोजको मरवा डालनेका निश्चय किया। उसने वत्सराजको यह कार्य्य करनेकी आशा दी।

वत्सराज मुझका विश्वासपात्र मित्र था। उसने मुझको यह कार्य न करनेके लिये बहुत समक्ताया, परन्तु जब उसने न माना तब वह भोजको एक एकान्त वनमें लिवा ले गया। वहां उसने भोजको मुझकी आजा कह सुनायी। भोजकी अवस्था तो उस समय अधिक न थी, परन्तु वे समक्तदार अवश्य थे। मुझकी आजा सुनकर वे विचलित न हुए। उन्होंने एक शकोक लिखा और वत्सराजको देते हुए कहा,—"यह मुझको दे देना। आप परवश हैं, अतः खेद न करें। जो देवकी इच्छा होती है, बनी होता है। मैं मरनेके लिये तस्यार हूं। आप अपना कर्च व्य पालन करिये।"

घत्सराजने श्लोक लेकर खलीतेमें रख लिया। वह निरा हृद्यहीन न था। उसे भोजपर द्या था गया। उनके निर्भोक शब्दोंने उसके हृद्यमें प्रेम उत्पन्न कर दिया। उनका निर्दाव मुख देखकर उसका हृद्य द्रवित हो उहा। उसके हाथसे तलवार छूट पड़ी। भोजको उसने किसी सुरक्षित सानमें छिपा दिया, और मुझको दिखानेके लिये एक हरिणकी आंखें निकाल ली।

वत्सराज विश्वासपात्र मनुष्य था वतः मुझको किसी प्र-कारका सम्देह न हुआ। कुछ दिनोंके बाद एक दिन उसने बत्सराजसे पूछा, कि भोजने मस्ते समय कुछ कहा तो न था ?

वत्सराज मुझको वह श्लोक देना भूल गया था। माज यह प्रश्न सुनकर उसे उसका स्मरण हो आया। उसने कहा-हां, यह लोजिये, भोजने यह श्लोक लिख दिया था।

मुञ्जने चड़ी उत्मर्ठाके साथ वह कागज वत्सराजके हाथ से छे लिया। उसमें निम्न लिखित श्लोक लिखा हुमा था।

"मान्घाता च महीपतिः कृतयुगालङ्कार भूतोगतः। सेतुर्येन महाद्धी विरचितः कासी द्रशा स्यान्तकः॥ थन्येचापि युधिष्ठिर प्रभृतियो यातादियं भूपते। नैकेनापिसमङ्गना चस्रमती मुं जत्वया यास्यति ॥"

अर्थात्, सत्ययुगमें परमवतापी मान्धोता पृथ्वोपति थे परन्तु वे न रहे। त्रेतामें समुद्रपर सेतु बनाया, वे रामचन्द्र भी परलोक-गामी हुए। द्वापरमे युविष्ठिर थे, परन्तु वे भी गत हो गये। है मुंज ! बढ़े बड़े राजा बळे गये, पृथ्वी किसीके साथ न गयो, परन्तु आपके साथ अंवश्य जायगी।

मुं जको यह श्लोक पढ़कर बड़ा दुःख हुआ। यह अपने कियेपर पश्चात्ताप करने लगा। उसे सिन्धुलकी बात याद था । गयों। वह रोने , और शिर पटकने लगा। अन्तर्मे उसे इतना अधिक परिताप हुआ, कि वेह अग्नि प्रवेश कर अपने पापका प्रा-यश्चित करनेको तय्यार हुआ।

वत्सराजने उसे बाध्वासन दे बात्मघात करनेसे रोका और अवसर देखकर मोजको उसके सम्मुख उपस्थित किया। भीज को देखतेही वह उन्हें मेंट पड़ा और अपना परिताप प्रकट करने लगा। भोजने सारा दोप दैवका बतलाया और सान्त्वना दे उसे शान्त किया। मु'ज उसी दिन उन्हे राज्य सौ'पकर पत्नो सहित तपस्या करने चला गया।

भोज सिंहासनारुढ़ हो न्याय नीति पूर्वक प्रजा पालन कर ने लगे। चे बिद्धान, श्रारवीर, और उदार थे। उनका प्रताप देख छनके शत्रु कांप उठे। किसोकी विद्रांह किंवा युद्ध करनेकी हि-मात न पड़ी। भोजको भी अपनी वीरता दिखानेका अवसर नं मिला। वे लोगोंको अपनी विद्वता और विद्या पेमका परि-चय देने लगे। उनको राज-सभामें जो विद्वान जाना, उनकी मनोंकामना अवश्य पूण होती। वे कवि सीर पिएडनोंको मुक्त इस्तसे धन प्रदान करते थे। उनके, संनर्गमें बाकर अनेक वि-द्वान् धन और कोर्ति उपाज्जन करने लगे। रातिहन उनके यहां इस विषयको चर्चा हुआ करती थो। साधारण मनुष्य भी उन को सङ्गतिमें पड़कर कवि धन जाता था। उथीं, उथीं समय बीतता गया त्यों त्यों भोजदेवकी कीति बृद्धिगत होती गयी। उनकी उदारता और कार्व्याप्रयताका हाल सुन कर, दूर दूरके कवि राजसभामें उपिथत होने लगे। भोज आदर सत्कार कर हनकी इच्छा पूर्ण करते। कीई खाली हाय या निराग्न होकर न लौटता। कुछही दिनोंमें उनके इन गुणोंके कारण, सर्वत्र उनका गुणगान होने लगा।

कहते हैं कि धारा, नगरीमें उस समय एक भी मदुष्य मूर्ब न था। भोज प्रवन्धमें अनेक किन और पिएडतोंके नाम दृष्टि- गोचर होते हैं। उसमें उनको कविता और उसपर दिये हुए पु-रस्कार अङ्कित हैं। उसके उल्लेखानुसार मोजकी राज-समामें कालिदास (द्वितीय) भवभूति, बल्लाल मिश्र, मोघ मिल्लनाथ, बरु वि, सुवन्धु, वाणभट्ट, मयूर, रामदेव, हरिवंश, शङ्कर, दएडी, कपूर, विनायक, मदन, विद्याविनोद, कोकिल, तारिद्र, प्रभृति, कविशेखर, रामेश्वर, शुक्रदेव, भास्तर, और शारिस्डल्य, प्रभृति १४०० विख्यात परिस्डत और कवि थे।

बुद्धिसागर नामक एक पुराने मन्त्रीको मुंजने निकाल दिया था। यह अनुभवी और विद्वान था, अनः भोजने पुनः उसे उस के पद्पर नियुक्त किया था। फणीन्द्र नामक उनके गुरुने उन्हें राजनीतिका उपदेश दिया था। अपने शासनके तीसरे या चीथे वर्ष एक दिन उन्होंने निम्न लिखित आज्ञा पत्र प्रकाशित किया था।

(१) कल एक महती सभा होगी। उसमें समस्त पदाधिकारी उपिष्यत हों (२) प्रत्येक अधिकारीसे शास्त्रानुसार कई
प्रश्न किये जायँगे। यदि वह उनका सन्तोष प्रद उत्तर न दे सकेगा, यदि यह सिद्ध हो जायगा की इसे अपने कर्त्त व्योंका
झान ही नहीं है, तो वह अयोग्य समका जायेगा।
और पदच्युत किया जायगा (३) राज्यमें जितने पिएडत हों वे
उपस्थित होनेकी छपा करें। उन्हें योग्यतानुसार स्थान
प्रदान किये जायेंगे (४) मेरे नगरमें जो मूर्ष हों वे सब काम
छोड़ कर पढ़ना छिखना सीख छैं। उन्हें एक वर्ष का समय

التي الحدا

दिया जाता है। इतने समयमें यदि वे ऐसा न करेंगे तो नग-रसे निकाल दिये जायेंगे और बाहरसे आये हुए विद्वान उनके घरोंमें बसाये जायेंगे।

भोजकी इन आक्षाओंका बड़ा प्रभाव पड़ा। जिनमें कार्या करनेकी योग्यता थी, वेही पदाधिकारी रह सके और जो मूर्ण थे, सब निष्कासन भयसे पढ़ लिख कर विद्वान हो गये। उन्होंने एक दिन जिस शालामें शिक्षा प्राप्त की थो, उसका निरीक्षण किया। विचरपित नामक उनका एक सहपाठी बड़ा विद्वान था। उन्होंने उसे प्रधानाध्यापक नियत किया और जाविकाके लिये उसे एक प्राप्त प्रदान किया। इसके अतिरिक्त उन्होंने समस्त विद्यार्थ योंको निःशुक्त शिक्षा देनेका प्रवन्ध किया भीर उनके भोजन बल्लादिका व्यय भी राजकापसे देना स्थिर किया।

यह सब देख कर मणिमिश्र नामक विद्वानको यहा आनन्त् हुआ। उन्होंने राज-समामें उपस्थित हो भोजकी बड़ी प्रशंसा की और कहा—"भमी आपको सिंहासनाकड़ हुए अधिक समय नहीं हुआ, परन्तु इतनेही दिनोंमें युगान्तर हो गया है। नगरमें पढ़ने लिखनेके भतिरिक्त और कोई चर्चाही नहीं होती। आपकी अवस्था केवल पन्द्रह वर्ष की है, परन्तु इससे प्या? प्रमापी पुरुषोंका स्वमाब ही प्रतापका कारण होता है, बय पर प्रताप निर्मर नहीं करता।"

भोजने यह सुनकर कहा—'मेरी इच्छा है, कि मेरे नगरमें

कोई मूर्ज न रहे। सब लोग पढ़े लिखे और विद्वान हों। खोजने पर भी कहीं मूर्ज न मिले।"

इन सब वातोंसे भोजका उज्ज्वल विद्या-प्रेम प्रकट होता है वे जेसे विद्वान थो, वैसेही आत्मश्वानी भी थे। उनकी दान वीरता देखकर मन्त्रीको बड़ी विन्ता हुई। उसने उन्हें साव-धान करनेके लिये उनकी बैठकके सामने दीवार पर एक श्लोक-का पद लिख दिया—"आपदार्थों धनं रक्षेत्"—आपत्तिकालके लिये धनको रक्षा करनी चाहिये।

भाज उसे पढ़कर समभ गये, कि यह मेरे किसी हितेषीते मुक्षे सावधान करनेके लिये लिखा है। उन्होंने उसके पासही उसका उत्तर लिख दिया—'श्रीमतां कुत आपदः''—श्रीमानों पर आपत्ति कैसी ?

दूसरे दिन भोजराजने आकर देखा तो वहां यह छिखा था—
"कदा चिचलिता लक्ष्मी"—कभी लक्ष्मी चलित हो गयी-शायद
दुर्भाग्यने आघेरा तब १ भोजने इसके सामने लिख दिया—
"संचितोपि चिनश्यति"—तब सञ्चय किया हुआ धन भी नए हो
जाता है।

अर्थात् उन्होंने कहा, कि धन सञ्चय मेरे लिये, व्यर्थ है। लक्ष्मी चञ्चल है। वह एक क्षण आती और दूसरे क्षण चली जाती है। जब वह रुए हो जातो है, तब सञ्चित धन भी नए, हो जाता है, अतः उसका सदुपयोग करनाही श्रेयस्क्र है।

मन्त्रीको उत्तर पढ़ कर भोजके मन्तन्योंका पता छग गया।

उसने फिर कभी बाधा देनेका विचार भी न किया। उसे ज्ञात हो गया, कि भोज ज़ो करते हैं, वह समक्ष वृक्ष करही करते हैं।

कालिदास पर भोजका बड़ा प्रेम था। राज-सभामें वह सर्व श्रेष्ट समक्ते जाते थे और उनका बड़ा सम्मान होता था। कुछ प्रपश्चियोंने प्रपञ्च रचना कर उन दोनोंमें मनोमालिन्य करा दिया। कालिदासने असन्तुष्ठ हो राज-सभा त्याग दी। वह अपने जन्म-स्थानको चले गये और वहीं कालयापन करने लगे।

भोजराजको कालिदासका वियोग असहा प्रतीत होने लगा। वे वेश बदल कर उनके पास गये। कालिदास उन्हें न पहचान सके। भोजने कापालिक साधुका वेश धारण किया था। बात-बीत होने पर भोजने धारानगरीको अपना निवासस्थान बत-लाया। कालिदासने उतकिएउत हो भोजका कुशल समाचार पूछा। भोजने उन्हें बतलाया, कि उनका शरीरान्त हो गया। यह दु:खद समाचार सुन कर कालिदास व्याकुल हो उठे। उनके नेत्रोंस अश्रुधारा वह चली! वे कहने लगे:—

अद्यधारा निराधारा निरालम्बा सरस्रती । परिस्ताः सरिस्ताः सर्वे भोजराजे दिवंगते ॥

अर्थात्, भोजके परलोक वाससे धारानगरी निराधार हो गयी | पण्डित कण्डित हो गये और सरखतीका अवलम्य जाता रहा।

कालिदासकी ज्याकुलता भोजराजसे अधिक समय तक न देकी गयो। उन्होंने शोब्रही अपना प्रकृत परिचय दिया। कालि 'दास प्रसन्न हो उन्हें भेट पढ़े। उन्होंने अपना पूर्वोक्त श्लोक उसी : 'क्षण बदल दिया। वह बोले:—

> षद्यधारा सद्धारा, सद्दालम्या सरस्रती । पण्डिताः मण्डिताः सवे, भोजराजे भुवंगते ॥

सर्थात्, भोजराजके अस्तित्वसे घारानगरी आधार युक्त हो गयो। पण्डित मण्डित हो गये और सरखतीको अच्छा अवलम्ब मिल गया।

इसके बाद भोजराज उन्हें अपने साथ धारानगरी ालवा लाये। वहां वे अपनी उत्कृष्ट रचनाओं द्वारा उनका मनोरञ्जन करते रहे। अन्तर्में भारतका यह अन्तिम विद्या प्रेमी अधर्य नृपति ई० स० १०८२ में संदुगतिको प्राप्त हुमा। उनके बाद न कोई वेसा पृथ्वी पति हुआ न होने भी आशाही की जा सकती है। वे सर्य विद्वान थे और विद्वानोंको माश्रय भी देते थे। संस्कृत भाषाकी उन्होंने जितनी उन्नतिकी उतनी शायदेही अभार किसीने की हो। संस्कृतके अच्छे अच्छे काव्य और साहित्य प्रन्थ उन्होंके समयमें छिन्ने गये। उनके नगरका एक साधारण मनुष्य भी अपनी एवं रचना द्वारा लोगोंको चिकत कर सकता था। भीजनी उदारता और कान्य प्रियंताने चारींओर कवि और विद्वान उत्पंत्र कर दिये ।ं उन्होंने पण्डितोंको आश्रय और सहायता देनेसे कभी मुंह नहीं मोड़ा। एक एक श्लोक पुपर जन्होंने लक्ष लक्ष काये पुरस्कार दे दिये हैं। लक्ष्मी और लर्क्त्रोंकी प्रेक्षः जन्हीं के लमयमें देखा गया। विद्वानोंको

12) (Gu

अपनी जीविकाके लिये कोई चिन्ता न करनी पड़ती थी। भोज-'राजका धनभण्डार सर्वदा उनके लिये खुला रहता था। धिद्वा-नोंको आश्रय देकर जो कीर्ति भोजने लाभ की है, घह और किसीको भी नसीव नहीं हुई।

भोजराजने भोज बस्पु और भोज प्रवन्ध इन दो प्रन्थोंके कई प्रकरण लिखे थे। वादको उन्हें कालिदासने पूर्ण किया था। छन्होंने योग सूत्र पर ब्याख्या की थी.। काव्य और नाटकोंके सम्बन्धमें पहला प्रन्थ उन्होंने लिखा था। उसे सरसती कएठा-भरण कहते हैं। इसके अतिरिक्त उन्होंने अमरटीका, राजवात्ति क (राजमाचे ण्ड) और चारुचार्य नामक ग्रन्थोंकी रचना की थी। मुझ प्रतिदेशस्यवस्था नामक मुझ विरचित प्रन्थको संशो-धित कर उन्होंने 'भोजप्रतिदेशव्यस्था" के नामसे प्रकाशित किया था। वे शिल्प शास्त्रके भी अच्छे हाता थे और तह-विर्ययक उन्होंने एक अच्छे प्रन्थकी रचना की थी। उसमें उन्होंने घड़ियां, काएके घोड़े, घायुयान, जलयन्त्र प्रभृति अनेक यन्त्रींकी रचना विधि लिखी थी और उनके चक्रोंको यथा-स्थान अयुक्त करनकी दातें विस्तार पूर्वक यतलाई अर्थी । संसारमें जय तक ं सरकृत साहित्य विद्यमान गर्ना तप्रतक समिना भार रहेगा। धन्य है अवन्ति कुनक्रोतेजको ! उनके समान



इसं प्रत्यका दूसरा भाग भी घड़ाघड़ छप रहा है जो कि प्राय: आधा छप चका है। इस मागमें भगवान चढ़-

कि प्रायः आधा छप जुका है। इस भागमें भगवान् वृद्धदेव, स्वामी शङ्कराचार्या, रामानुज, चल्लमाचार्या महावीर
स्वामी, चैतन्य, नानक, कबीर, स्वामीद्यानन्द सरस्वती,
राजा राममोहन राय प्रभृति महान् धर्म प्रवन्तं क, मच्छेन्द्रनाथ, गोरखनाथ, जड़भरत प्रभृति योगेश्वर, कालिदास,
माघ, भयभूति, चन्द्र, सर, नुलसी प्रभृति कवि, प्रहलाद्द्र,
वौर नरसिद्द मेहता प्रभृति ईश्वरभक्त, भास्कराचार्य, वराः
हामिहर प्रभृति ज्योतिर्विद्द, चाणका प्रभृति राजनीतिक्ष
और वीरवल तथा तानसेन जेसे नर राजों की करीव ४०
जीवनियां बड़ीही सरल और सुबोध भाषामें लिखी गयी,
हैं। प्रन्थ प्रेमियों को तथा पुस्तकालया को यह प्रन्थ शोध

मंगाकर पढ़ना और संप्रह करना चाहिये इस जोड़का प्रन्थ आज तक हिन्दी भाषामें नहीं उपा ।

सिूछनेका-पता—

निहालचन्द एग्ड कम्पना,

*ਜ਼ੑਫ਼੶ਖ਼ਖ਼ਜ਼ਫ਼ਜ਼ਜ਼ਫ਼ਜ਼ਜ਼* 

नं॰ १, नारायणप्रसाद बावू छेन, कलकत्ता।

## वीरचरितावकांका प्रथम ग्रन्थ प्रिकेट.



#### १२ रंग विरंगे चित्रोंसे सुशोभित ।

इस प्रत्यमें मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान रामचन्द्रके विश्व विजयी पुत्र लव और कुराका पूरा वृतान्त बड़ीही जोजस्विनी भाषामें लिखवा कर



प्रकाशित किया गया, हैं।
लव-केशकी जीवन-कद्या
कितनी आश्चर्य मयी, कितनी
उपदेशपद और देशके नवयुवकोंके चरित्र गठनमें कितनी
सहायता दे सकती हैं इसके
कहनेकी कोई आवश्यकता
नहीं। जो लोग अपने तथा
अपनी युह सन्तानो और
साथही साथ यह ललनाओं
के जीवनको आदर्श सांखेमें
हालना चाहते हैं, वह इस
पुस्तकोको अवश्य मंगाकर
पढें। हम दावेके साथ कहते
हैं कि, इस जोड़की दूसरी

पुस्तक अवतक हिन्दी संसारमें नहीं छपो मूलप १॥। रंगीन जिल्हे शु

्रार्तिका सर्वश्रेष्ठ वीर । भारतका सर्वश्रेष्ठ वीर । अर्च्या अर्च्या अर्च्या अर्च्या विषये

## महाराणा प्रतापिसिंह

#### रंग विरंगे ७ चित्रोंसे सुशोभित।

हिन्दुकुल स्टर्भ, महापराक्रमशाली वीर शिरोमणि स्वतन्त्रता नामक मन्त्रके उपासक प्रातः 'स्मरणीय' महाराणां प्रतापसिंहको कौन नहीं जानता ? इस ग्रन्थमें



्रतहीं महूर्याणा प्रता-प्रितहके शोटर्य वीर्ट्य का प्रा चुतान्त लिखा गया है। यदि आपको भाई भाईकी लड़ाईका नतीजा देखना हो; राजपृत, कुल-पुरोहि-क्रिकां राज्यंशको रक्षाके लिये प्राण

विसर्जित करनेका रोमांचकारी हाल पढना हो. राणा प्रता-पिसंहका यन और

पर्वनोंमें रहकर स्यदेश रक्षा करनेका हाल

जानमा हो तो इस प्रन्थको मंगाकर पढ़िये। यह प्रन्ध प्रत्येक देशामिमानीको पढ़न चाहिये। मून्य १॥ देशमी जिल्द १॥॥





ऐसा कौन पढ़ा लिखा मनुष्य होगा जो यूरोंपके साक्षात रण-देवता विमान्य महावीर नैपोलियन बोनापार्टका नाम न जानता हो ? इसकी वीरताका दबदबाउस समय सारे

यूरोपमें था। इस महान पराक्रमशाली वीरने जर्मनी प्रशिया
आस्ट्रिया, क्रस, इटाली आदि
महान राज्योंको जीत, अपनी
अपूर्व प्रतिभाका परिचय दिया
था। इसके डरसे यूरोपके अत्याचारी राष्ट्र थर-थर कांपा करते
थे। यदि आप इस महान वीरका
सम्पूर्ण जीवन यूतान्त जानना
चाहते हों तो शीघंही इस प्रत्याको मंगाकर पढ़िये। इस प्रत्या-

१२ मन हरण चित्र लगा प्रन्थको शोभा हद द्जीतक पहुंचा देनेको चेष्टा की गई है । इसकी उत्तमता इसीसे जानी जा सकती है कि, अल्पही-समयमें इसके दो संस्करण विक चुके हैं। मूल्य २॥ -रेशमी जिल्द े निकार कार्या से स्वाधित के स्व

### विचित्र जाल।

#### २ रंग विरंगे चित्रोंसे सुशोभित।

यह एक घटना पूर्ण जासूसी उपन्यास है। इसमें जालसाजींकी जालसाजी, घूरतोंकी घूरताई, जासूसोंकी चाहाकी बड़ी खूबीके साथ



दिखाई गई है। इसे पढ़ कभी आप क्रोधसे कांपने लग जावेंगे, कभी खिल-खिलाकर ह'स पढ़ेंगे कभी रोने लग जावेंगे और कभी ताज़ बमें पड़ जावेंगे। इस पुस्तकको पढ़कर कोई भी मनुष्य जालसाजोंके चंगु-लमें नहीं फ'स सकता। पुस्तकको भाषा रोचक और किस्सा चड़ा दिलचस्प है एक बार हाथमें लेकर

करता। मूल्य 🖭

भहिला संसारकी आदरणीय वस्तु थे पित्रा क्षेत्रा संसारकी आदरणीय वस्तु थे



#### ४ सुन्दर रंग विरंगे चित्रोंसे सुशोभित।

यह गार्ह स्थ्य उपन्यास अपने ढड्गका एकही है। इसे पढ़ पुरुष स्त्री, बच्चे सभी शिक्षा ब्रहण कर सकते हैं। इसमें इलाहबादके रईस



डाक्र रामनाथका कुल-ङ्गतमे पड्कर वेश्याके जालमें फंस जाना. शगब आदि द्पित पदा र्थीका सेवन करना। और अपनी पतिव्रता स्रोके प्रभावसे दुषित कर्मी को छोड सुमार्गमें था जाना और अपने काममें मन लगा-ना तथा अगाध सम्पति पैदा करना आदि बातें ऐसी ज़्बीके साथ लिख-दी गई हैं कि, पढ़नेवालें के वित्तपरं पूरा प्रभाव वहें विना नहीं रहता। मृत्य ११ रेशमीजिंदर



इस पुस्तकको यदि "राष्ट्रीय काव्यवाटिका कहा जाय तो कुछ अनुचित न होगा। जिस तरह पुष्पवाटिकाके सुन्दर फूलोंकी सुगन्धा

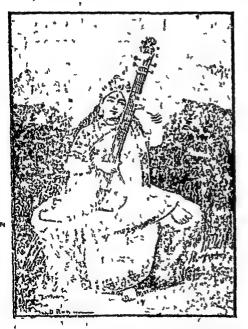

मनुष्यका चित्त हरा-भरा प्रसन्न और शान्त धना देती है, उसी तरह इस राष्ट्रीय पुष्पवाटिकांके मनोहर फू-लोकी जैसी मातृ चन्दना, नमो हिन्दुस्थान, हिन्दोस्था हमारा, चलाओ चरला, बन्देमातरम्, जेल यात्रा आदिकी अपूर्व सुगन्धी भी मारतवासियोंके सुरकाष हुए दिलोंको हरा-भरा और प्रसन्न वर्ना देती है। इसमें के राष्ट्रीय गायन पहकर मनुष्यके हृदयमें देशमिक जागृत होती है और स्वत-

स्त्रताका सञ्चार होता है इस प्रतकका प्रत्येक पद मुद्दी दिलोंमें जान डालनेवाला है यह पुस्तक प्रत्येक भारतवासीको संग्रह करनी चाहिये। मूल्य भी चहुतही कम रखा गया है। याने एक एकसौ प्रजोंके दो भागों का केवल १) रेशमी जिल्द १॥)



यह नाटक पौराणिक, राजनीतिक, धार्मिक और समाजिक घट-नाओंसे भरा हुआ है। जिस समय र्गमञ्ज पर अभिनीत हीता है



उसंसमय जनता चित्रवत हो काती है। इसकी प्रशंसामें केवल इतनाही लिखना यथे-ए होगा कि, कलकत्ते की सुप्रसिद्ध हिन्दी-नाट्य-स्मि-ति पांचे पूर्व हजार जन्-ताकी उपस्थितिमें इसे दो वार अभिनीत कर ख्याति प्राप्त कर सुकी है, तथा इमणी प्रशंसा सभी चिहानोंने मुक्त-कंठसे की है। इसके लेखक है नाट्य प्रेमियोंके सुपरि-चित पाप-परिणाम, सनी चिन्ता, कृष्ण-सुदामा आदिके लेखक, नाट्यकलामें निषुण,

बाबू जमुनादासजी मेहरा। लेखकने इसकी घटनाओंको सजानेमें चतुर जीहरीका काम किया है, जिसे देखकर चाह चाह करनी पड़ती है। इस नाटककी बहुतही थोड़ी अतियां बची हैं शीझ मंगाईये नहीं तो दूसरे संस्करणकी बाट जोहनी पड़ेगी मूख्य १।) रंगीत १॥) रेशमी जिल्ह रू भीति नाट्य ग्रन्थमालांका दूसरा ग्रन्थ भीति । भीति अस्म अस्म सम्मालांका दूसरा ग्रन्थ भीति ।

# TRUET TEIS

यह नाटक सत्याग्रहका जीता जागता वित्र है। भक्त-प्रह्लादनै किस अकार सत्याग्रह द्वारा दमन नीतिपर विजय प्राप्त की थी, यह बात इस



माटक्के पढ़ नैसे मली भाँति विदित हो जायगी। यह माटक कलकरों की बहु संस्थ-क जनताके सामने दो बार सफलता पूर्वक सेला जा सुका है। इसकी सफलतापर लेखकको ५००) पुरक्कार भी मिला है।

इस नाटककी सभी समाबार पत्रोंने मुक्त करहते प्रशंना को है और इसके मावतथा भाषाको सुन्दर यत-छते हुए इसको पहने और अधिनीत करनेके छिये जन-तासे अनुरोध किया है। यास्तवमें यह नाटकं बड़ाही

अनुटा है। इस नाटकमें बहुरंगे तथा एक रङ्गो ४ चित्र भी दिये गये हैं। नाटक प्रेमियोंको इसे अवश्य पढना चाहिये, मृत्य १) रेशमी जिल्द १॥) नाट्य-ग्रन्थमाला



तीसरा ग्रन्थ

प्रवहरंगे तथा एक रंगे चित्रोंसे सुशोभित। इस नाटकमें स्वाट् परीक्षितके जन्म होनेका कारण और जन्म



धोनैके समयको घटना बहे ही आकर्षक और हृद्य विदारक दृश्य, कल्युगका धर्म और पृथ्वीको सताना, राजा परीक्षितका उनकी सहायता कर कलियुगके 'साध' बीर युद्धं करनी, कलियुगका हार मानकर राजीकी आशासे खर्ण जुआ तथा वेश्याके गृहमें निवास करनो । कलियुगके प्रभाव खे राजाकी बुद्धि पलट जाना, शमीक ऋषिके गलेमें मरा सर्व डालना, श्रंगी अधिका काधित होकर राजाको शाप देना, तक्षक सर्प भीर घनमन्तर घेटाका

अपूर्व संवाद, तक्षकंका कीड़ा बनकर परीक्षितको काटना, राजकुमार अनमेजयका सर्प यह करना, इन्द्र द्वारा तक्षककी रक्षा होना आदि वाने वड़ी खूबीके साथ लिखी गई हैं। इसके साथही फाटकेयाजीका प्रह-सन भी दिया गया है, जिसको देखते, देखते दर्शक लोट पोट हो जाते हैं। मूल्य १।) रेशमी जिल्ह १॥। •िक्रिः नाट्य प्रन्थमालाका चौथा प्रन्थ •िक्रिः •श्रीकः <u>स्टब्ल्य स्टब्ल</u>्य स्टब्ल्य स्टब्ल्य



ऐसा कीन हिन्दू सन्तान होगा जिसने भगवान् संत्यंनारायंणकी कथा न सुनी हो रे जिनकी क्रवासे मूक महान बका होते हैं, पंगु

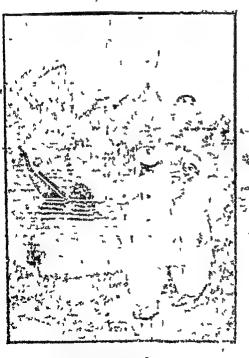

गिरि शिखरों परं चढ़ । जातें हैं, रङ्क राव हो जाते है, जित्रकी रूपा कराक्ष होनेही से मनुष्य संसार की अतमाम व्याधियोसे छ्द्र परमधासको प्राप्त क्ष होते हैं, उन्ही द्यामय भगवान सत्यनोरायणकी . पूरी कथा इस पुस्तकमें ेनार्रकरूपमें बड़े विस्तारके साथ रिखो गई है और साथही सामाजिक तथा राजनीनिक हुर्य भी भली गाति दिलाये गये हैं।

यह नाटक हिन्दू रक्कलों, हिन्दी नाट्य संस्थाओं तथा सनातन धर्म स-भागोंके ऐलने योग्य सर्वोत्तम हैं । गाटक श्रेमी इससे श्राप्य लाम उठावे मून्य १॥ रेशमी अन्द १॥॥

## १, नारायणतसाद यावू छेम, (अफीम चीरस्ता) कलकत्तो ।

#### साहित्याकाशका उज्वल नच्त्र



# १५ रंगीन सुन्दर चित्रोंसे सुशोभित छप कर तय्यार है।

इस ग्रन्थमें भगवान परगुरामका विस्तार पूर्वक ग्रुतान्त लिखा गया है। किस लिये भ्यौर किस प्रकार परगुरामका भवतार हुन्ना, किस प्रकार उन्होंने



यापने पिताको आज्ञासे अपना साताका वध किया, किस प्रकार उन्होंने अपने गुरु सहादेवसे शिक्षा प्राप्त की, क्यों उन्होंने दुनियां भरके जिल्लयोंका हकीस वार सहार किया। कैसे सहसा-बाहु जैसे सहा पराक्रमशाली वीर-को परलोक पढुंचाया और अन्तमं पृथ्वीभरको जीत कर किस प्रकार दो सत्री वालकोंकोहो सारी पृथ्वीका शासन भार देकर वह वनको तपस्या करने चले गये आदि वृत्तान्त बढ़ोही सरल भाषामें लिखा गया है परशुराम सम्बन्धी

णेसा ग्रन्थ किसीभी भाषामें नहीं छपा। इस ग्रन्थको सभी समाचार पत्रोंने मुक्तकठसे प्रशंसा की है। ग्रवण्य मगावर सग्रह कीजिये। मूल्य ३) छनहरी जिल्दका शा।



#### अर्थात ।

#### पंजाबके मार्शलला—कालका पूरा इतिहास

इस ग्रन्थमें प्रजापक्षके कांग्रेस कमीशन तथा सरकारी पक्षकी हर्दर किमिटीकी बड़ी कोजके साथ लिखी हुई पृगे रिपीटीका हाल तथा अनेक रोमाञ्च कारिणी गवाहियां दी गई हैं। यह बृटिश जातिकी अन्याय पूर्ण नीतिका एक जीता जागता सन्धा इतिहास है। यदि आप अपने पञ्जावी भाई, विहिनों भीर माताओंको ददं भरी कहानी अदूर-देशों जेनरल डायरके कुकमोंका हाल, भले आदिमियोंको सरे आम बैंत लगाये जाने, पेटके वल रेंगवाया जाना, और भारतीय रमणियोंका अपमान किया जाना आदि रोंमाञ्चकारिणी घटनायें जानना चाहते हों तो इसे पिढ़िये। यह पुस्तक सरल हिन्दी भाषामें जिसे अनजानसे अनजान आदमो भी आसानीसे पढ ले, लिखी गई है। अवश्य मङ्गाकर पढ़िये हाम भी बहुत कम रखा गया है। अर्थात ५५० पृष्ट तथा २५ विश्रों सहित बढ़े पोयेका केवल १॥। रङ्गीन जिल्ह २। रेशमी जिल्ह २॥।

#### क्रुमोता महलक्रु "

यदि वापको पैटपारी और तिलिस्मी उपत्यासोंकै पढ़नेका उपादः श्रीक हो तो और कहीं न मटककर हमारे यहांसे यह "मोती महल' नामक उपन्यास मंगाकर जरूर पढ़िये इसमें लिखो पेट्यारोंकी पेट्या-रियोंका क्षाल पढ़कर तारज्ञवर्षे पढ़ जायंगे तथा तिलिस्मका क्षाल जान कर खकित हो जायेंगे। दाम ६ भागका ३॥) रेशमी जिस्द था)



( लेखक—महात्मा गान्धी । )

वर्तमान समयमें यह पुस्तक मारतवासियों के लिये दूसरी "श्रीमर्-भागवत गीता" है। जिस तरह गीतामें भगवान श्रीकृष्णते अपने प्रिय संखा, परम, भंक, किन्तु माया मोहसे घिरे हुंप, 'क्षत्रीय धर्मले पर्य भ्रष्ट, सशक्कित कुन्तीनन्दन बर्जुनको कर्म योगका उपदेश दे, उनके सारे सन्देहोंको दूर करते हुंप उन्हें स्वराज्य प्राप्तिका सक्या मार्ग बताया था उसी तरह इस पुस्तकमें भी प्रश्लोत्तर क्यमें भारतके वर्तमान कृष्ण महात्मा गान्थीने स्वराज्याभिलाषी, किन्तु भयभीत तथा सशक्कित भारत वासियोंके सारे सन्देहोंको दूर करते हुंप उन्हें असहयोग तथा सत्या प्रह द्वारा आत्मशुद्धिकर स्वराज्य प्राप्तिका सन्धा मार्ग बताया है। पुस्तक पद्दने बोग्य है मूल्य ॥ रेशमी जिल्हें १)

#### इक्रमका फल 🛬

यह उपन्यास बहु की प्यारी वील चालमें लिका गया है और अपने हंकुका एकही है। इसमें शुद्ध भे म मीर उसका परिणाम ऐसी पूर्वी के साथ दर्शाया गया है कि, एक बार हाथमें उठानेसे दिना समाप्त किये दिल नहीं मानता। इतना दिलचरूप होनेपर भी यह उपन्यास शिक्षाका मएडार है। हम और देक्र कह सकते हैं कि, ऐसा बढ़िया तथा दिलसस्य उपन्यास मिलना कठिन है। दाम केयल 101



पेय्यारी और जादूगरीका ऐसा दिलचस्य उपन्यास कहीं नहीं छपा। इसमें लिखी पेय्यारों और जादूगरींकी चालाकीसे भरो हुई लड़ाइयोंका हाल पढ़नेसे बड़ाही आनन्द मिलता है। यह उपन्यास ऐसा है कि, हाथमें लेकर बिना समाप्त किये छोड़नेको इच्छा नहीं होती। मूल्य २ भागका १॥)

#### ्र्र्ह्हिरहस्य-भेद**्र**्ष

यह उपन्यास अङ्गरेज औपन्यासिक मिस्टर जार्ज विलियम रेना-स्डसकी अद्भुत लेखनीका नम्ना है। अगर आपको अङ्गरेज लेखकोंके लिखे उपन्यास पढ़नेका शोक हो तो इस उपन्यासको मंगाकर जरूर पढ़िये। यह उपन्यास बड़ाही दिलचस्प और अपने-ढङ्गका निराला है दाम ३ भागका १॥)

#### **इ**स्टक्ष्मीदेवी 💸

यदि आपको समाजिक उपन्यासोक पढ़नेका शौक हो तो इसे अवश्य पढ़ें। यह हिन्दोके सुप्रसिद्ध लेखक धावू गङ्गाप्रसाद गुप्तकी अद्भुत लेखनोका सर्वोत्तम नम्ना है। स्त्रियोंको शिक्षा किस प्रकारकी होनी चाहिये और स्त्रियोंको शिक्षा देते समय किन किन वातोंसे सा-चधान रहना चाहिये। इस उपन्यासमें यही सब बातें बड़ी खुवीकें साध दर्शाई गई है। यह उपन्यास अपने दामसे दस गुणा अधिक अपयोगी है। गृहस्य तथा समाज सुधारकोंको भवश्य पढ़ना चाहिये। दाम ।१।



इस पुन्तकर्में मारवाडी बोलीके हर समय तथा हर मोसिममें नाने याग्य अच्छे अच्छे गोत लिखे गये हैं। मारवाड़ी स्त्रियां इस पुन्तकर्गा यहनहीं प्रमन्द करती हैं। और इसमेंके गीतोंको बहुतही लेटक नथा प्रमन्तास गाती है। विवाह शादीके समयके जैसे गीत इस पुन्तकर्मे हैं विने किसी दूसरी पुन्तकर्मे नहीं मिलते। इस पुन्तकर्को पुन्तकर्मे हैं विने किसी दूसरी पुन्तकर्मे नहीं मिलते। इस पुन्तकर्को पदनेस मनुष्य कितनीही चिन्तामें प्यों म हो एक वार अवश्यही हंस पदनेस मनुष्य कितनीही चिन्तामें स्पाप्त हुई है। दाम प्रति भाग। छ। सागोंकी सुन्दर जिल्ह्दार पुन्तकका १॥)

## 🐝 भयानक बदलाई

## ( एक अङ्गुत जासूसी उपन्यास )

यदि आपको जासूसी पुस्तके पढ़नेका कुछ भी शौक हो तो यह उपन्यास मंगाकर अवश्य पढ़ें। इस उपन्यासमें मरोठा संमाजका अच्छा फोटो खोंचा गया है। इसमें जासूसोंकी चालाको तथा हुनरे देखकर आप चिकत होंगे और किस्सेकी गढ़नेत तथा दिलचस्पीकी आप प्रशंसा करेंगे। इस ढङ्गका जासूसी उपन्यास आज तक कोई आप प्रशंसा करेंगे। इस ढङ्गका जासूसी उपन्यास आज तक कोई गहीं छपा। दाम भी सर्व साधारणके सुभोतेके लिये केवल गिष्टे रखा गया है। इसे मंगाकर अवश्य पढ़ें।

#### स्कराज्य दरीन

यह शतरक्षकी तरह बड़ाही दिलचस्प और उत्तम खेल हैं। जो साहव वेकारीकी हालतमें चाहे मन बहलानेके लिये ताश, चौसर, शतर उक्ष आदि वेकार खेलें लेकर अपना समय नए करते हैं उनके लिये हमने यह स्वराज्य दर्शन नामक खेल तैयार किया है। इसके खेलनेसे मनुष्यका दिमाग बढ़ता है। अच्छो अच्छो वातें मनमें पैदा होने लगतो हैं और देशके प्रति अनुराग बढ़ता है। हमारो प्रार्थना है कि, आप लोग और खेलोंमें समय नए न कर इसे मङ्गाकर देखिये और इससे अपनो मन बहलाइये। यह खेल खूब मोटे कार्ड बोडे पर बहुरंगोंमें छपा हुआ है और साथही महात्मा गान्यी, लोकमान्य तिलक, देशबन्धुदास, दादा-भाई नौरोजी, मौलाना शौकतअली, महम्मदअली आदि देशपूष्य नेता-थोंके सुरदर तीन रङ्गमें छपे हुए वित्र मो दिये गये हैं इस खेलके केलनेका तरीका सरल भाषामें लिख दिया गया है, जो पढ़तेही हर एक मनुष्य समक्ष लेगा दाम लि १००एकसी मङ्गाने पर २५) सेकड़ा तथा १०० से ऊपर मङ्गाने वालोंको ३०) सेकड़ा कमीशन मिलेगा।

#### लार्ड किचनर

इंस प्रत्यमें यूरोपीय महासमरके प्रवान सेनापित लाई किचनरका
पूरा जीवन चरित्र लिखा गया है। इस प्रत्यो पढ़नेसे लाई किचनर
सम्बन्धी सब घटनाएं पाठकोंकी समक्षमें था जायेंगी भीर पाठक
जान जायेंगे, कि लएडन नगरीके भन्य प्रतिभाशाली मनुष्योंको छोड़कर लाई किचनरही क्यों प्रधान सेनापित वनाये गये थे ! पाठक ! यह
लाई किचनरकी नीतिकाही फल था कि, ब्रिटिश सेना वर्षों ऐसे
प्रवल शत्रुके साथ इटकर युद्ध कर रही थी जो कि भपनी मानी
कहीं रक्षता था। यह प्रत्य अवश्य दैशिये मुल्य केवल १)



यह भी पेरवारी और तिलिस्मका बहुत हिंद्या उपन्यास है। इसकी लिखावट बड़ीही लच्छे दार है। ज्यों ज्यों पढ़ते जाइये त्यों त्यों ताज्जुवके समुद्रमें गोते लगाने पड़ते हैं। पुस्तक पढ़नी शुक्त करके बीचमें छोड़ देना मनुष्यकी शक्तिसे बाहर हो जाता है। दाम दो भागों का १॥) रेशमी जिल्द २)

#### **ﷺ मारवाड़ी राष्ट्रीय गीत**

#### अर्थात गान्धीजीको गीत।

जिस पुस्तकके लिये मारवाड़ी महिलायें सालोंसे लालायित थीं, जिस पुस्तकके लिये लियोंका पितयोंसे, माताओंका पुत्रोंसे तथा विद्रिगोंका भ्राताओंसे संकत तगादा था; जिसके लिये सैकड़ोंही पत्र तगादेके हमारे यहां था रहे थे, वही मशूहर पुस्तक मारवाड़ी राष्ट्रीय गीत, अपनी अपूर्व सज-घजसे छपकर तैय्यार है। इसमें चर्का, खदेशी आदि राष्ट्रीय गीतोंके अलावा सीताजीका चनणा, सुदामाजीको गीत, अवण को गीत आदि धार्मिक गाने भी हैं जिन्हें पढ़ और सुन महिलाओंका मन आनंहेंदेसे नाच उठेगा। मूल्य दो भागोंका ॥

ं सिन्ध्वाद जहाजी—इस पुस्तकमें एक सीदागरकी साय बार समुद्र यात्राका बड़ाही रमणीक , वृत्तान्त है दाम 🕑